વિજયાન દસ્વિ સ્વર્ગારાહણ અધિશતાબ્દી 

સ્મારક



શ્રી વિજયાન દસૂરી**ધરવિ**રચિત—

આત્માનંદ સ્તવનાવલી

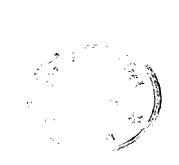

#### શ્રી ક્ષબ્ધિસુરીશ્વર જૈન શ્ર'થમાળા [૧૮]

॥ अर्हम् ॥

ન્યાયા•<del>ભાેનિધિશ્ર</del>ીવિજયાનન્દસ્**રિ**લ્યા નમઃ

# આત્માનન્દ સ્તવનાવલી.

ર અચિતા

પૂજ્યપાદ પંજાબદેશાહારક ન્યાયામ્ભાનિધિ જૈનાચાર્ય શ્રીમદ્વિજયાનન્દસૂરીશ્વરછ (શ્રી આત્મારામછ ) મહારાજ.

: सहायक्र

પૂજ્ય ઉપા<sup>દ</sup>્યાય**છ શ્રી જય તવિજયછ** ગણિવરના સદ્વપદેશથી

રોઠ મણિલાલ પીતાંબરદાસ શ્રોક. હ: શેઠ શાંતિલાલ મણિલાલ શ્રોક. અમરનિવાસ ટેકરી-ખ'લાત.

वीर सं. २४७३ : आत्म सं. ५१ : विक्रम सं. २००३

-: 기위 해우 :-

**ચંદુલાલ જમનાદાસ શાહ.** મંત્રી**, શ્રીલબ્ધિસ્**રી**ધર જૈ**નગ્રન્થમાલા**, છાણી** [ વડેાદરારાજ્ય ]

1

પ્રથમ સંસ્કરણ ૧૯૪૭

1

—: મુલ્ક :– શા. ગુલાબચંદ લલ્લુભાઇ મહાદય પ્રીન્ટીંગ પ્રેસ, દાષ્ટ્રાપીઠ–ભાવનગર.



न्यायाम्भोनिधि जैनाचार्ये श्रीमद् विजयानन्दस्रीश्वरजी महाराज (श्री आत्मारामजी महाराज)



# ભૂમિકા.

प्रमुलक्षितिप्रिय लज्यकानाना क्रत्कमलमां, 'आरमा-जन्द स्तवनावित्ति' ने ६ पद्धार धरतां, भरेभर आनंद ६ पके छे.

શ્રી જિનેશ્વરદેવાની યથાવિધિ લક્તિ, એ જીવનને ધન્ય ખનાવનાર મહાનુ વસ્તુ છે, સંસારના વિવિધ તાપાથી તજ્ઞ ભનેલા આત્માએ! માટે શીતલચન્દન છે અને સંસારસાગરના યાત્રુઓને સ્હામે કિનારે પહેંચાડનાર સક્લ અને સગવડજારી નીકા છે.

ભક્તિનાં સાધતામાં ભાવપૂજાનું અમ્રસ્થાન છે. ભાવપૂજાના સાધતા તરીકે સ્તવતા. પૂજાઓ, સ્તુતિ-સ્તાત્રા હાવાથી, આપણા પ્રાચીન અને અર્વાચીન મહાપુરુષોએ, આ જાતની સામશ્રી આપણા કલ્યાસ કાજે વિપુલ પ્રમાણમાં તૈયાર કરી છે. આ સ્તવતામાં મુખ્યત્વે શ્રી જિનેશ્વરદેવાનાં શુણાનું સ્તવન કીર્તન હાય છે. લાેકાંપ્રય થયેલા આ મુજળના પહિતિના લાભ લઇ તે પરાપકારી પુરુષાએ સંસ્કૃતપાકૃતાદિ ભાષાનાં ગહન શ્રન્થા ન રહમજનારાએ માટે તત્તા-ત્રાન જેવા ઉપયાગી વિષયાને લાેકભાષાએામાં સરલ રીતે શુંધ્યા હાેય છે.

પ્રશ્તુત આત્માનન્દ સ્તવનાવલિમાં એવાં જ સ્તવના, સજ્ઝાયા અને પદાના સંગ્રહ છે.

અના કર્તાં, પૂજ્યપાદ પાંચાલદેશાહારક ન્યાયા-મ્બોનિધિ જૈનાચાર્ય શ્રીમદ્ધિયાનન્દસૂરીશ્વરજી ( શ્રી આત્મારામજી ) મહારાજા છે. ખબ્લક્ષત્રિય કર્પૂર-વંશમાં જન્મ લઇને તેઓ શ્રીમદે કરેલી જૈનશાસનની સેવા અર્જોડ છે. એમના જીવન અને કવન વિષે ધર્સ્યું લખાઇ ગયું છે અને હજી ધર્સ્યું લખવું બાકી રહે છે, પરંતુ આ લઘુકાય પુરિતકાનું કલેવર વધારવું. યોગ્ય નથી.

વિ. સં. ૧૯૫૨ જેઠ સુદ સાતમની રાતે તેઓ-

શ્રીતા કાલધર્મ મુજરાનવાલા(પંજાય )માં થયા હૈાવાથી, વિ. સં. ૨૦**૦૨** માં તે**એ**ાશ્રીને કાલધર્મ પ્રાપ્ત કર્યાને પચાસ વર્ષ પર્શ થતાં હોઇ, તે પ્રજ્ય સ્વનામધન્ય ગુરુદેવતી આપણા ઉપરતી ઉપકારપરં-યરાએનો ચિરસ્પૃતિ માટે, અને તેએન્ત્રી પ્રત્યે યહિક. ચિંત કૃતજ્ઞતા વ્યક્ત કરવા માટે વિ. સં. ૨૦૦૧ ના અત્રેના ચાતુર્માસ અંગેની સ્થિરતા દરમિયાન તેઓશ્રીના પદુપ્રભાવક નિ:સ્પૃહચૂડામણ્યુ સહર્મીહારક પુજ્ય આચાર્યદેવ શ્રીમ**દ વિજયકમલસૂરીધર**છ **મહાસજના** પટ્ટાલંકાર જૈનરતન જ્યા. વા. **પ્**જ્ય आयार्यदेव श्रीमह विकयस्थितस्रीश्वर्श महा-રાજની ત્રેરણાથી ' સ્વર્ગરાહણ અર્ધશાતાણ્દિ મહાત્સવ ' ઉજવવાનું શેઠ માતિશા લાલખાગના જૈન શ્રી સંધ તરફથો નિશ્ચિત થયું હતું.

તે મુજબ શેઠ માેતિશા લાલખાગના શ્રી મહા-વીરસ્વામીજીના જિનાલયમાં, જેઠ મુ. ૪ થી મુ. ૧૦ મુધી અષ્ટાહ્સિકા મહાત્સવ તથા મુ. ૧૦ ના શાન્તિ- રતાંત્ર ક્ષુણુ વામાં આવ્યું હતું. ૮ તથા ૧૦ ના દિવસે લાલભાગના ઉપાશ્રયના વ્યાખ્યાન હાલમાં પૂન્ય આચાર્ય દેવના પ્રમુખ પદે જ્વહેર સભાઓ થઇ હતી જેમાં પ્રમુખશ્રીના લંભાણ વિવેચન ઉપરાંત અન્ય વકતાઓનાં પૂ. સ્વ. ગુરૂદેવના જીવન અને કાર્ય તે અંગે રાચક અને પ્રક્ષાવશાલી વક્તવ્યા થયાં હતાં. મહાત્સવના આઠેય દિવસ રાજના ચાલુ વ્યાખ્યાનામાં પણ પૂ. ગુરુદેવના જીવન વિષે પૂ. આચાર્યશ્રી વિવેચન કરતા હતા,

પૂજ્ય સ્વર્ગસ્ય ગુરુદેવની ઉજવાયલી 'સ્વર્ગોરોન્ હણુ અર્ધશ્વાબિદનું સ્મરણ જળવાઇ રહે તે હેતુએ છાણીની શ્રી લબ્ધિસ્ટ્રીયર જૈન પ્રન્થમાલાએ 'સ્વર્ગોરાહણુ અર્ધશતાબિદ સ્મારક પ્રકાશન' એ નામે અવાન્તર પ્રન્થશ્રેણુ શરૂ કરી છે, જેના પ્રથમ પ્રકાશન રૂપે તેઓશ્રીની કૃતિઓના આ સંપ્રહ પ્રકાશિત કરાય છે. પૂ. ઉપાધ્યાયશ્રી જય'તવિજયજી ગણિવરની પ્રેરણાથી જે સદ્દગૃહસ્થાએ આ પ્રકાશનમાં સાહાય્ય કરી છે તેઓની શ્રુતભક્તિ પણ અનુમાદનીય અને અનુકરણીય છે.

પ્રથમના સંશોધન કાર્યથી આ વખતનું સંશોધન કાર્ય ઘણા જ ખંતથી કરવામાં આવ્યું છે છતાંય મતિમંદતા યા પ્રેસદાષથી રહી ગયેલી સ્ખલના સુધારી પૂજ્ય સ્વર્ગસ્થ ગુરુદેવની કૃપાપ્રસાદીરૂપ આ કૃતિઓના યથાયાગ્ય ઉપયોગ કરી વાંચકા આત્મ કલ્યાણ સાધે એ લાવના સાથે વિરમું છું.

લાલળાગ જેન ઉપાશ્ય ભુલેશ્વર, મુંગઇ ૪ મહા શુદ પૂર્ણિમા: ૨૦૦૩ { તા. ૫–૨–૪૭

ભાસ્કરવિજય.

## અનુક્રમ.

## ખંડ ૧ લેા.

## સ્તવન ચાવીશી અને છૂટા સ્તવના.

|   | •                                            |            |
|---|----------------------------------------------|------------|
| 1 | પ્રથમ જિતેસર મરૂદેવીનંદા                     | ٩          |
| ર | અજ તુમ સુષ્યિોજ અજિતજિતેશ                    | 3          |
| 8 | સંભવિત્રન સુખકારીયા લલના                     | પ          |
| Y | પરમ આનંદ સુખ દીજોજી                          | Ŀ          |
| ય | સુમતિજિન તુમ ચરણે ચિત્ત દીના                 | 4          |
| ţ | પદ્મપ્ર <del>ભુ</del> મુઝ પ્યારાજ            | ٥          |
| U | શ્રી સુપાસ મુઝ ભિનતિ                         | 11         |
| 4 | ચાહ લગી જિન ચંદ્રપ્રભુડી                     | <b>૧</b> ૨ |
| હ | <b>સુ</b> વિધિજિન વંદના પાપ નિકં <b>દ</b> ના | 18         |
| 0 | શીતલજિત રાયારે ત્રિભુવન પૂરનચંદ્ર            | ૧૭         |

| <b>૧</b> ૧ | શ્રી શ્રેયાંસજિન અંતરજામી       | 14        |
|------------|---------------------------------|-----------|
| 9 २        | वासुपूज्य किनराक आक सुक तारीये  | ₹∘        |
| ૧ ૩        | વિમલ સુઢંકર નાથ                 | રર        |
| १४         | અનંત જિણંદશું પ્રીતડી           | २४        |
| ૧૫         | લાવિકજન વંદા રે                 | २६        |
| १६         | ભાવિક જન શાન્તિ હે જિન વદા      | २८        |
| ૧૭         | કું યુ જિનેસર સાહિખ તું ધણી રે  | રહ        |
| ٩ ۷        | અરજિનેશ્વરચંદ સખી મુને દેખણુ દે | 3 9       |
| ૧૯         | મલ્લી જિનેસરદેવ ભવાેદધિ         | 3२        |
| २०         | થી મુનિસુવત <b>હ</b> રિકુલગંદા  | 8.8       |
| ર ૧        | તારાજી મેરે જિનેસર સાંઇ         | Уб        |
| ર <b>૨</b> | ચૈતમે સાહાગ સહિયાં              | 3 6       |
| २३         | મૂરતી પાસ જિણું દુકી સાહની      | ४०        |
| २४         | ભવાદધિ પાર ઉતારણી               | ४२        |
| રપ         | વિહરમાન જિણંદ વંદુ              | 86        |
| २६         | સાચા સાહિખ મેરા                 | <b>४७</b> |

| ₹७  | અળ તા પાર ભયે હમ સાધા!       | ••• | 84  |
|-----|------------------------------|-----|-----|
| २८  | वेद्धसा कवि कराया विभविशि    | Ì   | ૫૦  |
| ર૯  | तारक है जिन ! नालिके नंहन    | d   | પર  |
| 30  | મનરી વાતાં દાખાંજ            | ••• | 48  |
| 3 ૧ | ઋષભ જિણુંદ વિમલગિરિમાં હ     | t   | પક  |
| કર  | થારી લઇરે શરણ જગનાય!         | ••• | 42  |
| 88  | राजत आनं हर्ड हरी विभक्षिशिर | ••• | ૫૯  |
| 88  | ડગર ખતાદે પિયારીયાં          | ••• | ६१  |
| કપ  | પ્રસુજી વિમલાચલ રાજે         | ••• | ६२  |
| 36  | જિનંદા તારે ચરચુકમલકી રે     | ••• | 68  |
| es  | રિષભ સુઢંકર ચિદ્ધન સંગી      | ••• | ६५  |
| 3 ( | જિન દરશન આનંદખાની            | ••  | ۶ ۶ |
| 36  | આનંદ અંગ ભર્યોરી             | ••• | ६७  |
| ٧0  | આદિજિલ્ દ દયાલ હો            | ••• | 56  |
| ४१  | ચલા સજની જિન વંદનકા          | ••• | 56  |
| ૪ર  | વારક હૈ શિવાદેવીકે નંદન      | ••• | 90  |

| <b>¥3</b> | ડગર ખતાદે પુષ્વરીયાં              | •••  | fU        |
|-----------|-----------------------------------|------|-----------|
| 88        | ચલા સજની જિનવંદનકા ગિર            | તારી | <b>્ર</b> |
| ሄч        | तुम मध्न जार निक ३५ धार           | •••  | હર        |
| ४६        | नेभी निरंकन नाथ ६भारे             | •••  | ક્ર       |
| ४७        | भन भगन नेभिकिन ६२शनभें            | •••  | ৬४        |
| ٧٧        | यक्षे। सकनी किन वंदनहे। मधुन      | નમે  | ७५        |
| ४६        | પાસજિ હુંદ <b>આહુંદકે</b> દાતા    | •••  | ७६        |
| ૫૦        | <b>ડ</b> ગર <b>બતાદે પઢાડીયાં</b> | •••  | હ         |
| ৸ঀ        | મેં દેખા પારસનાથ નિરંજન           | •••  | 64        |
| પર        | પાસજિલ્યું દ રટત હૈ જો મન         | •••  | હ૮        |
| εУ        | प्रसु पास निरंधन कथा।री           | •••  | હ્        |
| ٧¥        | जिन पास हरस <b>५२ मगन</b> क       | યે   | હહ        |
| 44        | પ્રભુ અવિચલ જ્યાતિ રે             | •••  | ۷0        |
| 44        | किनहर्शन भन सावे रे चेतन          | •••  | 41        |
| પછ        | મલ્લિ જિનેસર સાહિળા               | •••  | ૮ર        |
| 44        | મસ્લિજિન દરશ્ચન નયનાનંદ           | 100  | 68        |

| ૫૯       | जिनराज ताज भिंदब <b>जिरा</b> के  | ٤4  |
|----------|----------------------------------|-----|
| ξo       | શ્રી શ્રાં ખેશ્વર નિજ ગુણ, રંગી  | ۷ ۶ |
| 49       | શ્રી શાંખે ધાર દરસ દેખ           | 22  |
| ६२       | મારી બાઇયાં તા પકર શાં ખેશ શ્યામ | 16  |
| 6 2      | પાસ પ્રભુરે તુમ હમ શિરકે માર     | ૯૦  |
| 48       | તારી છળી મનાહારી શંખેશ શ્યામ     | ६०  |
| ૬૫       | મુખ એાલ જરા યહ કહદે ખરા          | હ   |
| <b>ξ</b> | લગી લાે વામાનંદનસું              | ૯૩  |
| <b></b>  | પૂજો તાે સહી મારા ચેતન           | ६४  |
| 16       | દાયક હૈ પ્રસુ પાસ નિરંજન         | ૯૫  |
| ६७       | શિવરમણી જાદુ ડારા                | ৫৩  |
|          | અખ માહે પાર ઉતાર                 | 41  |
| ৩१       | પારસનાથ દયા કર માેપર             | 900 |
| ७२       | નીલ વરણ પ્રભુ પાસજ ભિરાજે        | 909 |
|          | પાસ જિણંદ નિઢાર હા               | १०३ |
|          | ખઢયાજી મમ ભાગ ખઢયાજી             | 808 |
|          |                                  |     |

| ৬५                          | કરાે લરપૂર કરાે લરપૂર                                                                                                  | १०४                      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| ७६                          | મેં દેખા ચિદ્ધત પારસકા                                                                                                 | १०४                      |
| ಅಲ                          | આનંદ તેરે દર્શનકા જિનરાજ                                                                                               | १०५                      |
| હ૮                          | સબ કરમ જાર જિન સરન ધાર                                                                                                 | १०७                      |
| હહ                          | થેઃડીસી જિંદગી સુપતસી માયા                                                                                             | ৭ ০ড                     |
| ८०                          | પાલને જિન પાસ પાહર્ધયા                                                                                                 | १०७                      |
| ८१                          | અહીંન પદકા ભજકે ચેતન 🔐                                                                                                 | १०८                      |
| ८२                          | સિમર સિમર હે સુદ્યાની જિનંદ પદ                                                                                         | ૧૦૯                      |
|                             |                                                                                                                        |                          |
| ٤)                          | તારી સુરતી કી અઉં ખલિહારી                                                                                              | 190                      |
|                             | તારી સુરતી કી અઉ <b>બલિઢારી</b><br>નવ ભવ કે <b>રી</b> પ્રોત સજત <b>તુ</b> મ                                            | <b>1</b> 9•              |
| ८४                          | •                                                                                                                      |                          |
| ८४<br>८५                    | નવ ભવ કેરી પ્રોત સજન તુમ                                                                                               | 111                      |
| ८४<br>८५<br>८६              | નવ ભવ કેરી પ્રોત સજત તુમ…<br>આવા તેમ સુખચેત કરા …                                                                      | 111<br>111               |
| ረ४<br>ረԿ<br>ረ§<br>ረ७        | નવ ભવ કેરી પોત સજત તુમ<br>આવા તેમ સુખચેત કરા<br>વાર જિલ્હુંદ કૃપાલ હા                                                  | 999<br>999<br>992        |
| ८४<br>८५<br>८६<br>८७<br>८८  | નવ ભવ કેરી પ્રોત સજત તુમ…<br>આવા તેમ સુખચેત કરા …<br>વીર જિહ્યુંદ કૃપાલ હા …<br>ચલા ભાઇ ચલકે દિખાવે …                  | 999<br>999<br>992        |
| < 8 < 4 < 4 < 4 < 4 < 4 < 4 | નવ ભવ કેરી પ્રોત સજત તુમ<br>આવા તેમ સુખચેત કરા<br>વીર જિહ્યુંદ કૃપાલ હા<br>ચલા ભાઇ ચલક દિખાવે<br>ચલા ભાઇ તુમકા લે જાવે | 999<br>999<br>993<br>993 |

| ૯૧ જિનંદચંદ દેખકે આનંદ ભયા હું      | 995         |
|-------------------------------------|-------------|
| હર યું સિમરા રે સુત્રાની            | 995         |
| હઢ નાચત સુર પકિત ખંદ                | ११७         |
| ૯૪ પ્રોત લાગી રે જિલ્લું દશુ        | <b>૧</b> ૧૮ |
| હપ તેરા દરસ મન ભાયા ચરમજિન !        | १२०         |
| ૯૬ વીર પ્રભુમન ભાયા રે              | ૧૨૧         |
| ૯૭ વીરજિને દીની માને એક જરી         | ૧૨૨         |
| ૯૮ વીરજિન દર્શન નયનાનંદ             | ૧૨૪         |
| ૯૯ રે સુષ્ વીર જિષ્દાં              | ૧૨૫         |
| ૧૦૦ વીર જિનેશ્વર સ્વામિ ચ્યાનંદ કર  | <b>૧</b> ૨૬ |
| ૧૦૧ મેરી સૈયાં નજર કર તું વર્ધ માન  | १२७         |
| ૧૦૨ ઇતનું માંગું રે ઇતનું માંગું રે | १२८         |
| ૧૦૩ જિણુંદા તાેરે ચરણકમલકો          | १२७         |
| ૧૦૪ જિલ્લુંદજ અબ માહે ડાંગરીઓ       | <b>93</b> 3 |

## ખંડ ર જો.

#### ફ્રાદરા ભાવના અને બીજાં પદા.

| 1        | यौवन धन स्थिर नही रहेनारै             | ••• | ૧ઢ૪         |
|----------|---------------------------------------|-----|-------------|
| ર        | निक स्वरूप काने विन येतन!             | ••• | <b>૧</b> ૩૫ |
| 3        | ઉરઝાયેા આતમ જ્ઞાની                    | ••• | 130         |
| ሄ        | તુમ કયાં ભૂલ પરે મમતામેં              | ••• | 186         |
| ч        | પ્યક્ષન્રાન રસ રંગી રે ચેતન           |     | 136         |
| ٤        | તનુ શુચી નહીં હોવે કાહેકું            | ••• | १४०         |
| U        | આશ્રવ અતિ દુખ દાના રે                 | ••• | ૧૪૨         |
| 4        | જિનંદ વચ સંવર સુન रे સુગ              | ની  | १४३         |
| ૯        | ચેતન નિર્જરા ભાવના રે                 | ••• | 188         |
| 0        | ચેતનજી યાને ધર્મની ભાવના              | ••• | 186         |
| ٩        | ભવિ લાેક સ્વરૂપ <b>સમ</b> ર રે        | ••• | १४७         |
| <b>ર</b> | અનંત કાલસે <b>ખે</b> ૃધિદુ <b>લ</b> ભ | ••• | १४६         |
| 3        | મેરી કયાહી એદરદી રહી                  | ••• | <b>૧</b> ૫૦ |
| 8        | <b>તું કર્યાં ભાર ભ</b> ાયે શિવ રાધા  | ••• | ૧૫૦         |

| <b>1</b> 4 | ઐસે તા વિષમ ખાજ                 | ••• | 9 42        |
|------------|---------------------------------|-----|-------------|
| 9 ६        | અળ કર્યું પાસ પરા મન હંસા.      | ••• | ૧પર         |
| ૧૭         | પ્રીતિ લાંગી રે કુમતિશું        | ••• | <b>૧</b> ૫૩ |
| ٩۷         | પ્રીતિ લાગી રે સુમતિશું         | ••• | ૧૫૪         |
| 96         | नव क्षव डेरे। नेढ निवारी        | ••• | ૧૫૬         |
| २ ०        | રે મન મુરખ જનમ ગમાયે৷           |     | ૧૫૬         |
| २१         | સમજ સમજ વશ મન ઇંદ્રો            | ••• | ૧૫૭         |
| રર         | તેં તેરા રૂપકુ પાયા રે સુજ્ઞાની | ••• | ૧૫૯         |
| ર ક        | ते तेरा ३५ न पाया रे अज्ञानी    | ••• | ૧૬૦         |
| २४         | ચિદાન દ યાર તું મેરા            | ••• | 9 6 9       |



ન્યાયાં**ક્ષાનિધિ જૈનાચાર્ય** શ્રીમદ્વિજયાન દસૂરીશ્વરજી ( આત્મા-રામજી ) મહારાજકૃત આત્માનન્દ્ર સ્તવનાવલી

સ્તવનચાેવીશી

અને

છ્ટાં સ્તવનાે.

શ્રી ઋષ્ય જિન સ્તવન.

( આસણુરા જેગીએ દેશી)

પ્રથમ જિનેસર મરુદેવી નંદા, નાભિ ગગન કુલ ચંદા રે, મનમાહિન સ્વામી, સમવસરણ તીન કાેટ સાહેદા, રજત કનક રતનાેદા રે,

મનમાે ૧. તરુ અસાેગ તલે ચિહું પાસે, કનક સિંહાસન કાસે રે. મન૦ પૂર્વ દિસિ મૂળ રૂપે ભાસે, બિંખ તિહું દિસિ જાસે રે. મન૦ ૨. મુનિ સુર નારી સાધવી સારી, અગ્નિ કાષ્ટ્રો સુખકારી રે, મન૦ જ્યાતિ ભવન વનદેવી निइते, धन पति वायव्य थिरते रे, मन० उ. સુર નરનારી કૃષ્ણ ઇશાને, પ્રભુ નિરખી સુખ भाने रे भन० तुस्य निभित्त थिडुं वर थाने, સમ્યગદરસી જાને રે. મન૦ ૪. આદિ નિક્ષેપા તિગ ઉપગારી, વંદક ભાવ વિચારી રે, મન૦ વાગ જોગ સુન મેઘસમાના, લબ્ય શિખી હરખાના રે. મન૦ ૫. કારણ નિમિત્ત ઉજાગર મેરા. સરણ ગ્રહ્યો અબ તેરા રે. મન૦ જગત-વછલ પ્રભુ જગત ઉજેરા, તિમિર માહ હરા મેરા રે. મન૦ ૬. ભગતિ તિહારી સુઝ મન

જાગી, કુમતિ પંથ દીયા ત્યાગી રે. મન૦ આતમજ્ઞાન ભાન મતિ જાગી, મુઝ તુઝ અંતર ભાગી રે. મન૦૭

## ર શ્રી અજિતનાથ જિન સ્તવન.

( સુણીયાજી કરુણાનાથ ભવાદધિ પાર ક્રીજોજી એ દેશી )

અછતુમ સુણીયા છ અજિત જિનેસ લવા-દિધ પાર કીને છે. તું આંકણી જન્મ મરણ જલ ક્રિસ્ત અપારા, આદિ અંત નહીં ઘાર અંધારા, હું અનાથ ઉરઝવા મજધારા, ડુંક મુજ પીર કીને છે. તુમા ૧. કર્મ પહાર કઠન દુ:ખદાઇ, નાવ કસી અળ કોન સહાઇ, પૃર્ણુ દયાસિંધુ જગસ્વામી, ઝિટલી ઉદ્ધાર કીને છે. તું ૨. ચાર ક્ષાય કરસ અતિભારે,

વડવા અનંગ જગત સખ જારે, જારે ત્રિદેવ ઇંદ્ર કુન દેવા, માહે ઉવાર લીજે છ. તુમ૦ 3. કરણ પાંચ અતિ તસ્કર ભારે, ધરમ જહાજ પ્રીતિ કર ફારે, રાગ ફાંસ ડારે ગર માેરે, અખ પ્રભુ ઝિટક દીજો છા. તુમ૦ ૪. તૃષ્ણા તરંગ ચરી અતિ ભારી, બહે જાત સબ જન તન ધારી, માન ફૈન અતિ ઉમંગ ચઢ્યો હૈ, અખ પ્રભુ શાંત કીજો છ. તુમ૦ ૫. લાખ ચઉરાસી ભમર અતિ ભારી, માંહિ ક્સ્યા હુ સુદ્ધ ખુદ્ધ હારી, કાલ અનંત અંત નહીં આયા, અબ પ્રભુ કાઢ હીએ છ. દ. આતમ રૂપ દળ્યા સળ મેરા, અજિત જિનેસર સેવક તેરા, અબ તા ફંદ હરા પ્રભુ મેરા, નિરભય થાન દીજો છે. તુમ૦ ૭.

#### ૩ શ્રી સંભવનાથ સ્તવન

( હિરણી યવ ચરે-એ દેશી )

સંભવ જિન સુખકારીયા લલના, પુરશ હા તમ ગ્રાથ બંડાર, પૂજો પ્રભુ ભાવસે લલના દ્રખ દુર્ગતિ દૂરે હરે લલના, કાટે હા જન્મ મરણ સંસાર, પદકજ જો મન લાવસે. લલના ૧. પ્રથમ વિરહ પ્રભુ તુમ તછ્યા. લ૦ ફૂજો હા પૂર્વ ધરછેદ, દેખાે ગતિ કરમની લ૦ પંચમકાલ કુગુરુ ખહુ લ૦ પાર્યી હા જિનમત બહુ લેદ, વાત કા તરણકી. લ૦ ર. રાગ દેષ બેહુ મન વસૈ લ૦ લરે હા જિમ સૌકણ રાંડ, ભૂલે આત ભરમમેં લ૦ અમૃત ઠાેર જહર પિયે લ૦ લીચે હા દુખ જિન મત છાંડ, ખાંધે અતિ કરમમેં લ૦ ૩. કરુણા રસ ભરે થાડલે લ૦ સંત હા પર દુખ જાનનહાર, ઝુલે સુખ ભરમ

મેં લ૦ મનદ્રી પીર ન કાે સુને, કૈસે હાે કરિયે નિરધાર, પ્રભુ તુમ ધરમમે લ૦ ૪. એક આધાર હૈ માહ બાળી. લ૦ તુમરે હા આગમ પરતીત, મન મુજ માહિયા. લ૦ અવર ભરમ સબ છારીયા લ૦. ધારી હાે તુમ આશ પુનીત, એહી જગ જો હિયા લ૦ પ. જાગપ્રધાન પુરુષ તથી લ૦, રીતિ હા મુજ મન સુખદાય દેખી સુભ કારણી. લ૦ એહી જિનમત રીત છે લ૦, મીત હાે એાર સખ હી વિહાય, સવસિંધુ તારણી લ૦ ૬. ધન્ય જનમ તિસ પુરષકા લ૦, ધારી હાે તુમ આણ અખંડ, મન વચ કાય સું લ૦. આતમ અનુ-ભવ રસ પીયા લ૦, ધીયા હા તુમ ચરણ મે મંડ ચિત હુલસાય સું લ૦ ૭.

#### ૪ શ્રી અભિનંદન જિનસ્તવન.

( ઢાેરી કી ચાલ. )

પરમ આનંદ સુખ દીજોછ, અભિનંદન પ્યારા, અખય અભેદ અછેદ સરૂપી, જ્ઞાન ધ્યાન ઉજયારા, ચિદાનંદધન અંતરજામી, ધામી રામી ૨ ત્રિભવન સારા છ. અ૦૧. ચાર પ્રકારના ખંધ નિવારી, અજર અમર પદ ધારા; કરમ ભરમ સબ છારદીયે હૈં, પામી સામી ર પરમ કરતારાજી, અ૦ ૨. અનંત જ્ઞાન દર્શન સુખ લીના, મેટ મિશ્યાત અંધારા; અમર અટલ કૃત અગુરુલઘુકા, ધારા સારા ર અનંત ખલ ભારાછ અ૦ ૩. ખંધ ઉદય વિન નિર્મલ જેતિ, સત્તાકરી સબ છારા; નિજ સ્વરૂપ ત્રય રતન ખિરાજે, છાજે રાજે ર આનંદ અપારાજી. અઠ ૪. જ્ઞાન વીર્ય

સુખ છત વધારી, મદન જિન ભૂત મારા; ત્રિભુવન મેં જશ ગાવત તેરા, જગસ્વામી ર પ્રાણુ પ્યારાછ. અં પ. નિજ આતમ ગુણું ધારી પ્રભુ છે, સકલ જગત સુખકારા; આનંદચંદ જિનેસર મેરા, તેરા. ચેરા ર હું સુખકારા છે. અં દે.

## ય શ્રી સુમતિનાથ જિન સ્તવન.

(નાથ કૈસે ગજ કે બંદ છુડાયા એ દેશી.)

સુમતિ જિન તુમ ચરણે ચિત દીના, એ તા જનમ જનમ દુખ છીના સુ૦ આંકણી. કુમતિ કુટીલ સંગ દ્વર નિવારી, સુમતિ સુગુણ રસ ભીના; સુમતિનામ જિન મંત્ર સુષ્યા હૈ, માહ નીંદ ભય ખીના. સુ૦ ૧. કરમ પરજંક અંક અતિસિજ્યા, માહ મૂહતા દીના, નિજ ગુણ બૂલ ર<sup>ુ</sup>યા પરશુણ મેં જનમ મર**ણ** દ્રખ લીનાે. સુ૦ ૨. અખ તુમ નામ પ્રભંજન પ્રગઠ્યો, માહ અબ્ર છય કીના, મૃઢ અજ્ઞાન અવિરતી, એ તા મૂલ છીન ભયે તીનાં. સું 3. મન ચંચલ અતિભામક મેરાે, તુમ ગુણ મકરંદ્ર પીના, અવર દેવ સખ દ્વર તજત હૈ. સમતિ ગ્રુપતિ ચિત દીનાે. સુ૦ ૪. માત તાત તિરિયા સુત ભાઇ, તનધન તરૂણ નવીના; એ સબ માહજાલ કી માયા, ઇન સંગ ભયા હું મલીના. સુરુ ૫. દરસણુ જ્ઞાન ચારિત્ર તીના, નિજ ગુણ ધન હર લોના; સુમતિ પ્યારી ભઇ રખવારી, વિષય ઇંદ્રી ભઇ ખીના: સુ૦ ૬. સુમતિ સુમતિ સમતારસ સાગર, આગર જ્ઞાન લરીના, આતમરૂપ સુમતિ સંગ પ્રગટે, શમ દમ દાન વરીના. સુરુ હ

#### **ફ શ્રી પદ્માપ્રભ સ્તવન**

(તખત હજારેનુગયા મૈંનુ છડ કે એ દેશી)

પદ્મપ્રભૂ મુઝ પ્યારા છે, મન માહનગારા ચંદ ચકાર માર ઘન ચાહે, પંકજ રવિવન સારા છ. મન૦ ૧. ત્યું જિનમૂર્તિ મુઝ મન પ્યારી, હિરદે આનંદ અપારાછ. મન૦ ૨. અબ કર્યા બેર કરી મુઝ સ્વામી, ભવાદિધિપાર ઉતારા છ. મ૦ ૩. પાંચ વિધન ભય રતિ તુમ જીતી, અરતિ કામ વિડારા જી. મ૦ ૪. હ્વાસ સાેગ મિથ્યા સબ છારી, નીંદ અત્યાગ ઉખારા *જી.* મ**૦ પ. રાગ દ્રેષ કૃત માે**હ અજ્ઞાના, અષ્ટાદશ રાેગ જારા છે. મ૦ ૬. તુમ હ્યી નિરંજન ભયે અવિનાશી, અબ સેવક કી વારા છ. મ૦ ૭. હું અનાથ તુમ ત્રિલુવન-નાથા, વેગ કરાે મુઝ સારા છ. મ૦ ૮. તુમ પૂરણ ગુણ પ્રભુતા છાંજે, આતમરામ આધારા છ. મ૦ ૯.

# બ્રી સુપાર્શ્વનાથ જિન સ્તવન (મંદિર પધારા મારા પૂજ છ એ દેશા)

શ્રી સુપાસ મુઝ ખીનતી, અખ માના દીનદયાલ જ; તરણ તારણ તુમ વિરુદ છે, ભગત વછલ કિરપાલ જ. શ્રીસુ૦ ૧. અક્ષર ભાગ અનંત મેં, ચેતનતા મુઝ છેારજ, કરમ ભરમ છાયા મહા, જિન કીના તમ મહા દેશરજી. શ્રીસુ૦ ૨. ઘન ઘટા છાદિત રવિ જિસા, તિસા રહ્યો જ્ઞાન ઉજાસ જ; કિરપા કરા જો મુઝ ભણી, થાયે પુરણ પ્રક્ષ પ્રકાસ જ. શ્રીસુ૦ ૩. ખિન હી નિમિત્ત ન નીપજે, માટી તના ઘટ જેમજ; તિમ હી નિમિત્ત જિનજ વિના,

ઉજવલ થાઉં હું કેમછ. શ્રીસુ ૪. ત્રિકરશ્ શુદ્ધ થાવે યદા, તદા સમ્યગદર્શન પામ છ, દ્રજે ત્રિક ખ્રદ્ધા જ્ઞાન હૈ, ત્રિક મિટે શિવપુર દામ છ. શ્રીસુ ૫. એહી ત્રિશ્વૃત્રિક મુઝ દીજએ, હીજિયે જસ અપાર છ; કીજએ ભક્તસહા-યતા, દીજએ અજરઅમારજી. શ્રી દ. અખ જિનવર મુઝ દીજએ, આતમ ગુશ્રુ ભરપૂર છ; કર્મ તિમિર કે હરશ્ કેં, નિર્મલ ગગન જ્યું સુરછ. સુ ૦ ૭.

૮ <mark>શ્રી ચંદ્રપ્રસ જિન સ્તવન</mark> ચાહત યી પ્રશ્નુ સેવા કરુંગી ઉલટી ક**ર્મ** બનાઇરી એ દેશી

ચાહ લગી જિનચંદ્ર પ્રભુ કી, મુઝ્ર મન સુમતિ જ્યું આઇરી; ભરમ મિથ્થામત દ્વર

નસ્યા હ જિન ચરણા ચિત લાઇ સખીરી ચાર્ગ સમ સંવેગ નિરવેદ હસ્યા હૈ, કરુણારસ સુખદાઇરી, જૈન અન અતિ નીકે સગરે, એ ભાવના મનભાઇ સ૦ ચા૦ ૨. સંકા કંખા કુલ પ્રતિ સંસા કુગુરૂ સંગ છિટકાઇરી, પર-સંસા ધર્મ હીન પુરૂષ કી ઇન ભવમાંહી ન કાંઇ સ૦ ચા૦ ૩. દ્રગ્ધ સિ<u>ંધ</u> રસ અમૃત ચાખી સ્યાફવાદ સુખદાઇરી, જહેર પાન અખ કોન કરત હૈ દૂરનય પંથ નસાઇ સ૦ ચ૦ ૪ જબ લગ પૂરણા તત્વ ન જાણ્યા તબ લગ કુગુરૂ ભુલાઇરી, સપ્તબંગી ગર્ભિત તુમ વાણી લબ્યછવ સુખદાઇ સ૦ ચા૦ ૫. નામ રસા-યણ સહ જગ લાખે મર્મન જાને કાંઇરી. જિન વાણી રસ કનક કરણ કાૈ મિ<sup>ક</sup>યા **લાહ** ગમાઇ સ૦ ચા૦ ૬, ચંદ કિરણ જસ ઉજજલ

તેરા નિર્મલ જેત સવાઇરી, જિન સેવ્યાે નિજ આતમ રૂપી અવર ન કાેઇ સહાઇ સ૦ ચા૦ ૭.

## ૯ શ્રી સુવિધિનાથ જિન સ્તવન.

સુવિધિ જિન વંદના પાપનિકંદના જગત આનંદના મુક્તિદાતા, કરમ દલ ખંડના મદન વિદ્વંડના ધરમ ધુર મંડના જગત ત્રાતા; અવર સહુ વાસના છોર મન આસના તેરી ઉપાસના રંગ રાતા, કરા મુજ પાલના માન મદ ગાલના જગત ઉજાલના દેહ સાતા. સુ૦ ૧ વિવિધ કિરિયા કરી મૂઢતા મન ધરી એક પક્ષે લરી જગત બૂલ્યા, માન મદ મનધ્યી સુમતિ સખ પરિદ્વી જૈન મુનિ લેખ ધર મૂઢ ફૂલ્યા; એહી એકંતતા અતિ હી દુરદંતતા નાસ કર સંતતા દુ:ખ ઝૂલ્યા, સંગ સિદ્ધિ

કહી જ્ઞાન કિરયા વહી દ્રધ સાકર મિલી રસ થાલ્યા. સ૦ ૨. બિના સરધાન કે જ્ઞાન **નહીં** હાત હૈ જ્ઞાન બિન ત્યાગ નહીં હાત સાચા, ત્યાગ બિન કરમ કા નાસ નહીં હોત હૈ કરમ નાસે **બિના ધરમ કાચાે: તત્**વ **સરધાન** પંચાંગી સંમત કહ્યો સ્યાદાદે કરી ખૈન સાચા. મુલ નિર્યુકિત અતિ લાધ્ય ચૂર્ણી લલા વૃત્તિ માના જિન રાચા. સ૦ ૩. ઉત્સર્ગ અપવાદ અપવાદ ઉત્સર્ગ ઉત્સર્ગ અપવાદ મન ધાર લીજો. અતિ ઉત્સર્ગ ઉત્સર્ગ હૈ જૈન મેં અતિ અપવાદ અપવાદ કીજો; એ ષઠુ ભંગ હૈ જૈન બાણી તને સુગુરુ પ્રસાદ રસ ઘુટ **પી**જો: જબ લગ બાધ નહીં તત્વ સરધાન કા તબ લગ જ્ઞાન તમકા ન લીજો. સુ૦ ૪. સમય સિદ્ધાં-તના અંગ સાચા સબી સુગુરુ પ્રસાદ થી પાર

પાવે, દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર કરી સંયુતા દાહ કર કર્મકા માખ જાવે, જૈન પંચાંગીકી રીતિ ભાંછ સખી કુગુરુ તરંગમન રંગ લાવે; તે નરા જ્ઞાન કા અંસ નહીં ઉપના હાર નરદેહ સંસાર ધાવે. સુ૦ ૫. તત્વ સરધાન બિન સર્વ કરણી કરી વાર અનંત તું રહ્યો રીતા, પુષ્ટ્ય કુલ સ્વર્ગ મેં ભાગ ઉધા ગિર્યા તિર્યગ્ ઐતાર ખહુ વાર કીતા; ઊંટ કા મેગણા ખાંડ લાગી જીસા અંત મેં સ્વાદસે ભયા પ્રીકા, ચાર ગત વાસ અહુ દુ:ખ નાના ભરે, **લ**યા મહામૂઢ સિર મૌર ટીકાે. સુ૦ **૬**. સવિધિ જિનંદ કી આન અવધાર લે કુમત કુપંથ સબ દ્વર ટારાે, પક્ષ કદાશહ મૂલ નહીં તાનિયા જાનીયા જૈન મત સુધ સારા; મહા-સંસાર સાગરથકી નીકલી કરત આનંદ નિજ રૂપ ધારાે, સુકલ અરુ ધરમ દાેઉ ધ્યાન **દેા** સાધવે આતમા રૂપ અકલંક પ્યારાે. **સુ**૦ **૭**.

#### ૧૦ શ્રી શીતલનાથ જિનસ્તવન ( વષ્યભરેક્ય દેશા )

शीतल किनराया रे त्रिक्षवन प्रन यं ह शीतल यं हन सारिसा किनराया रे, किन मुळ मन इमल हिनंह क्यों बाढ़ ने पारसा. कि० १. कि० और न हाता डाय अलय फेह अलेहना. कि० कि० सगरे हेव निढार डोन ढरे मुळ डेहना. कि० २. कि० गर्भवास हु: भ प्र इलमल संयुत थानमें, कि० कि० पित्त सले अन सत हु अपार माढहशा मढा हैं हमें कि० कि० अस मनमां कि० विशार કૌટ કંસ્યા જૈસે ગંદમાં. જિં ૪. જિં પર-વશ દીન અનાથ મુઝ કરુણાચિત આનિયે જિં, જિં તારા જિનવર દેવ વિનતડી ચિત ઢાનિયે જિં પ. જિં કરુણાસિંધુ તુમ નામ અખ માહિ પાર ઉતારિયે જિં જિં અપણા ખિરદ નિખાહ અવગુણ ગુણ ન વિચારિયે. જિં દ. જિં શીતલ જિનવર નામ શીતલ સેવક કીજિયે, જિં જિં શીતલ આતમ રૂપ શીતલ ભાવ ધરીજિયે જિં ૭ જિં

## ૧૧ શ્રી શ્રેયાંસનાથ જિન સ્તવન.

( પીલે રે પ્યાલા હાય મતવાલા એ દેશી. )

શ્રી શ્રેયાંસ જિન અંતરજામી, જગ વિસરામી ત્રિભુવન ચંદા શ્રી૦ શ્રે૦ કલ્પતરુ મનવાંછિત દાતા, ચિત્રાવેલ ચિંતામણ્

ભ્રાતા; મનવાંછિત પૂરે સબ આસા, સં**ત** ઉદ્ધારણ ત્રિભુવન ત્રાતા, શ્રી શ્રે૦ ૧. કાેઇ વિરંચિ **ઇશ મન ધ્યાવે, ગાેવાંદ વિ**ષ્ણુ ઉમા-પતિ ગાવે, કાર્ત્તિક સામ મદન જસ લીના-કમલા ભવાની ભગતિ રસ ભીના. શ્રી શ્રે**૦ ર**. એહી ત્રિદેવ દેવ અરુ દેવી, શ્રી શ્રેયાંસ જિન નામ રટંદા; એક હી સુરજ જગ પરગાસે, તારપ્રભા તિહાં કૌન ગણ દા. શ્રો શ્રે 3. ઐરાવણ સરિસા ગજ છાંડી, લંબકરણ મન ચાહ કરંદા, જિન છાડી મન અવર દેવતા, મૂઢમતિ મન ભાવ ધરંદા. શ્રી શ્રે૦ ૪. કાઇ ત્રિશૂલી ચક્રી કુન કાઇ, ભામિની કે સંગ નાચ કરંદા; શાંત રૂપ તુમ મૂરતિ નીકી, દેખત મુઝ તન મન હુલસંદા. શ્રી શ્રે૦ પ ચાર અવસ્થા તુમ તન સાલે, ખાલ તરુણ

મુનિ માક્ષ સાહેદા, માદ હર્ષ તન ધ્યાન પ્રદાતા, મૂહમતિ નહીં લેદ લહેદા. શ્રી થ્રેગ્. દ આતમ જ્ઞાન રાજ જિન પાયા, દ્રુર ભયા નિરધન દુખ ધંદા, સમતાસાગર કે વિસ-રામી, પાયા અનુભવજ્ઞાન અમંદા. શ્રી થ્રેગ્ છ

# ૧૨ શ્રી વાસુપૂજ્ય જિન સ્તવન.

(અડલ કી ચાલ)

વાસુપૂજ્ય જિનરાજ આજ મુજ તારીયે, કરમ કઠણ દુ:ખ દેત કે વેગે નિવારીયે; વીત-રાગ જગદીશ નાથ ત્રિભુવન તિલા; મહા-ગાપ નિર્યામ ધામ સખ ગુણનાલા. ૧ કાલ-સુભાવ મિલાન કરમ અતિ તીસરા, હાન-હાર જિય સક્તિ પંચ મિલી ધીસરા; એક અંસ મિચ્યાત વાત એ સાંભલી, કીયે મદિરા

પાન આંખ સુધું ધામલી. ર પંચમ કાલ વિઢાલ નાથ હું આઇયા, મિથ્યા મત ખાદ જોર ઘાર અતિ છાઇયા; કલ**હ કદાગઢ** સાર કુગુરુ બહુ છાઇયા, જિન બાણી રસ સ્વાદ કે વિરલે પાઇચા, તુજ કિરપા ભઇ નાથ એક મુજ ભાવના. ૩ જિન આજ્ઞા પરમાણ ઔર નહીં ગાવના. પક્ષપાત નહી લેસ દ્રેષ કિન સું કરું; એહી સ્વભાવ જિનંદ સદા મન મેં ધરું. ૪ કિંચિત પુન્ય પ્રભાવ પ્રગટ મુજ દેખીયે, જિન આણાયુત્તમક્તિ સદા મન લેખીયૈ; હાેનહાર સુભ પાય મિ**ચ્ચા** મત છાંડીયે, સાર સિદ્ધાંત પ્રમાણ કરણ મન માંડીયે. પ એક અરજ સુજ ધાર દયાલ જિનેસરુ, ઉદ્યમ પ્રભલ અપાર દીયા જગ ઇસરુ; તુજ વિન કોન આધાર ભવાદધી

તારશુ, વિરુદ નિવાહા રાજકરમ દલ કારશુ. દ. આતમ રૂપ ભુલાય રમ્યા પર રૂપ મેં, પર્યો હું કાલ અનાદિ ભવાદધિ કૂપ મેં; અખ કાઢા શ્રહી હાથ નાથ મુજ ખ્હારીયા, પાઉ પરમાનંદ કરમ જર જારીયા. ૭

#### ૧૩ શ્રી વિમલનાથ જિનસ્તવન

(સુંદર ચેત વહાર સાર પાલ સરપુલે એ દેશી)

વિમલ સુઢંકર નાથ આસ અખે ઢમરી પૂરા, રાગ સાગ ભયત્રાસ આસ મમતા સબ ચૂરા; દીજો નિરભય થાન ખાન અજરામર ચંગી, જનમ જનમ જિનરાજ તાજ ખહુ ભગત સુરંગી ૧. માત તાત સુત ભ્રાત જાન ખહુ સજન સુઢાયે, કનક રતન ખહુ ભૂર કૂર મન કુંદ લગાયે; રંભા રમણ અનંગ સંગ

ખહ કેલ કરાયે, સંધ્યા રંગ વિરંગ દેખ છિનમેં વિરલાયે ૨. **પદમ રાગ સમ ચર**ણ કર**ણ અ**તિ સેાંહે નીકે, તરુણ **અરુણ સિ**ત નયન વયણ અમૃત રસ નીકે; વદન ચંદ જ્યું સામ મદન સુખ માને છકે, તુત્ર ભક્તિ विन नाथ रंग पतंग जाूं ध्रीडे उ. गक वर તરલ તુરંગ રંગ ખહુ લેંદ વિરાજે, કંકણ હાર કિરીટ કરણુ કુંડલ અતિ સાજે, રાગ રંગ સુખ ચંગ ભાેગ મન નીકે ભાયાે, તુજ લક્તિ બિન નાથ જાન તિન જનમ ગમાયા. ૪. રતન જરત વિમાન ભાન જૂં ભયે સન્રે, રંભા રમણ આનંદકંદ સુખ પાયે પુરે; ષાેડસ નિત્ય સિંગાર નાચ સ્થિતિ સાગર પરે. જિન લક્તિ ફલ પાયે માક્ષ તિન નાહી इरे प. धन धन तिन अवतार धार किन

ભક્તિ સુઢાની, દયા દાન તપ નેમ સીલ ગુણુ મનસા ઠાની; જિન વર જસમેં લીન પીન પ્રભુ અર્ચ કરાની, તુઝ કિરપા ભઇ નાથ આજ હું ભક્તિ પિછાની દ. જગ તારક જગઢીસ કાજ અખ કીં મેરા, અવર ન શરણ આધાર નાથ હું ચેરા તેરા; દીન હીન અખ દેખ કરા પ્રભુ વેગ સઢાઇ, ચાતક જયું ઘન દાર સાર નિજ આતમ લાઇ.

## ૧૪ શ્રી અનન્તનાથ જિન સ્તવન (નીદલડી બૈરન હો રહી એ દેશી)

અનંત જિનંદસુ પ્રોતડી, નીકી લાગી હા અમૃતરસ જેમ; અવર સરાગી દેવની, વિષસરખી હા સેવા કરું કેમ અ૦૧. જિમ પદમની મન પિઉ વસે, નિર્ધનીયા હા મન ધન કી પ્રોત, મધુકર કેતકી મન ખસે, જિમ સાજન હોા વિરહી જન ચીત અ• ૨, કરસણ મેઘ મા• ષાડ જ્યું, નિજ વાછરૂ હા સુરભી જિમ પ્રેમ; સાહિષ અનંતજિનંદસૂ , મુઝ લાગી હાે ભક્તિ भन तेम. अ० ३. प्रीति अनाहिनी इभ क्रि, મેં કીધી હાે પર પુદગલ સંગ, જગત બમ્યાે તિન પ્રીત સૂ, સાંગ ધારી હેા નાચ્યાે નવ નવ રંગ. અ૦ ૪. જિસ કા આપણા જાનીયા. તિન દ્વીધા હાે છિનમેં અતિછેહ; પરજનેકેરી પ્રીતડી, મેં દેખી હા અંતે નિસનેહ. અં દ મેરાે કાેઇ ન જગત મેં, તુમ છાેડી હાે જગમેં જગદીસ; પ્રીત કરું અખ કેલિસ, હું ત્રાતા હા. માને વિસવા વિસ અર્ગ્ય. આત-મરામ તું માહરા, સિર સેહરા હા હિલ્કેના

હાર; દીનદયાળ કિરપા કરાે, મુઝ વેગે **હાે** અબ∙પાર ઉતાર. અ૦ ૭.

#### ૧૫ શ્રી ધરમનાથ જિન સ્તવન.

(માલા કિઢાં છૈરે એ દેશી.)

ભવિક જન વંદાે રે ધરમ જિનેસરધરમ સ્વરૂપી, જિનંદ મારા. પરમધરમ પરગાસૈ રે; પરદુ:ખભંજન ભવિમન રંજન જિં દ્રાદસ પરષદા પાસે રે, ભવિક જન વંદાે રે; ધરમ જિનેસર વંદાે પરમસુખ વંદાે રે. ભ૦૧ ધરમ ઘરમ સહુજન મુખ ભાખે, જિં૦ મરમ ન જાને કાેંઇ રે ધરમ જિનંદ શર્ણુ જિન દ્રીના. જિં૦ ધરમ પિછાણે સાેંઇ રે. ભ૦ ર દ્રાવ્ય ૧ ભાવ ૨ સ્વદયા ૩ મન આણા, જિં૦

પર ૪ સરૂપ ૫ અનુઅંધારે ૬ વ્યવહારી ૭ નિશ્ચે ૮ ગિન લીજો. જિં પાલા પરમ ન **ખંધારે.** ભ૦ ૩ જયના સર્વ કામમેં કરણી જિ૦ ધરમદેસના દીજેરે, જિનપૂજા યાત્રા જગતરણી જિં અંત:કરણ શુદ્ધ લીજેરે ભે ૪ ષટ કાયા રક્ષા દિલ ઠાની, જિં નિજ આતમ સમઝાનો રે, પૌદગલિક સુખ કારજકરણી જિં સરૂપ દયા કહી જ્ઞાની રે. ભાગ ૫ કરિ આડંખર જિન સુનિ વંદે. જિં૦ કરી પ્રભાવના મંડે રે. વિન કરુણા કરુણા ફલલાગી, જન્મ મરણ દુ:ખ છંડે રે લ૦ ૬ વિધિમારગ જયણા કરી પાલે જિં૦ અધિક હીન નહી કીજે રે. આતમરામ આનંદઘન પાચા જિં૦ કેવળજ્ઞાન લહીજે રે. લ૦

#### ૧૬ શાંતિનાથ જિન સ્તવન.

( ભવિક જન નિત્ય યે ગિરિવ દા એ દેશા )

ભવિક જન શાંતિ & જિન વંદાે, ભવ ભવના પાપ નિકંદા: ભવિકજન શાંતિ & જિન વંદાે. ૧ પૂરવ ભવ શાંતિ કરીના, કાપાેત પાલ સુખ લીના; કરુણા રસ સુધમન ભીના, તે તા અભયદાન ખહુદીના. લ૦ ૨ અચિરાનંદન સુખદાઇ, જિન ગર્લે શાંતિ કરાઇ; સુરનર મિલ મંગલ ગાઇ, કુરુ મંડન ૨ મારિનસાઇ, ભ૦ ૩ જગત્યાગ દાન ખહુ દીના, પામર કમલા પતિ કીના; સુદ્ધપંચ મહાવત લીના, પાયા કૈવલજ્ઞાન આઇના. ૪ જગ શાંતિક ધરમ પ્રગાસે, ભવ ભવના અવ સહ નાસે, શુદ્ધ જ્ઞાન ઘટલાસે; તુમ નામે અરે ૨ પરમ સુખ પાસે. લ૦ ૫ તુમ નામ શાંતિ સુખદાતા, તું માત

તાત મુઝ ભાતા; મુજ તમ હરા ગુણુ જ્ઞાતા, તુમ શાંતિક અરે જગત વિધાતા. લ૦ ૬ તુમ નામે નવનિધ લહિયે, તુમ ચરણુ શરણુગઢી રહિયે; તુમ અર્ચન તન મન વહિયે, એહી શાંતિક અરે ર ભાવના કહિયે. ભવિ૦ ૭ હું તો જનમ મરણુ દુઃખ દહિયા, અખ શાંતિ સુધારસ લહિયા; એક આતમ કમલ ઉમહિયા, જિન શાંતિ અરે ર ચરણુકજ ઘહિયા. ભવિ૦ ૮

૧૭ શ્રી કુંથુનાથ જિન સ્તવન.

( ભાવનાકી દેશી )

કુંશુજિનેસર સાહિળ તું ધણી રે, જગ-જીવન જગદેવ; જગત ઉધારણ શિવસુખકારણે

રે; નિશદિન સારાે સેવ. કુંંગ ૧ હું અપરાધી કાલ અનાદિના રે, કુટલ કુબાધ અનીત; લાભ ક્રોધ મદમાહ માચીયા રે, મછર મગત અતીત. કું ર લંપટ કંટક નિંદક દંભીયા રે, પરવાંચક ગુણ ચાેર; અપથાપક પર નિંદક માનીયા રે, કલહ કદાશ્રહ ઘાર. કું૦ ૩ ઇત્યાદિક અવગુણ કહું કેતલા રે, તુમ સબ જાનનહાર; જો મુજ વીતક વીત્યા વીતસે રે, તું જાને કરતાર. કુંં ૪ જો જગપુરણ વૈદ્ય કહાઇયાે રે, રાગ કરે સખ દૂર; તિનહી અપણા રાગ દિખાઇયે રે, તા હાવે ચિંતા ચૂર. કું ૦ પ. તુ મુજ સાહિબ વૈદ્ય ધન તરી રે, કર્મ રાગ માહ કાટ, રત્નત્રથી પંથ મુઝ મન માનીયાે રે; દીજો સુખનાે થાટ. કું૦ ૬ નિર્શુ હો હ કનક પારસ કરે રે, માંગે નહી

કુછ તેહ; જો મુજ આતમ સંપદ નિર્મલી રે, દાસ ભણી અળ દેહ. કું૦ ૭

#### ૧૮ શ્રી અરનાથજિન સ્તવન

( ચંદ્રપ્રભુ મુખચંદ્ર સખી માેને દેખણુંદે એ દેશી )

અરજિનેશ્વરચંદ્ર સખી મુને દેખાંઘુદે, ગત કલિમલ દુઃખ દંદ સ૦ ત્રિભુવન નયના-નંદ, સ૦ માહ તિમર ભયા મંદ સ૦ ૧. ઉદર ત્રિલાક અસંખ મેં, સ૦ મહરિદ નીર નિવાસ સ૦, કઠન સિવાલ આછાદીયા સ૦, કરમ પડલ અઠ તાસ સ૦ ૨. આદિમંત નહી કુંડની સ૦ અતિહી અજ્ઞાન અંધેર, સ૦ સ્વ-જનકુટંએ માહીયા સ૦ વીત્યા સાંઝ સવેર સ૦ ૩. ખય ઉપસમ સંયાગથી સ૦ કરમ પડલ ભયા દ્વર સ૦ ઉરધમુખી પુન્યે કરયા

સ૦ સ્વજન સંગ કરયા ચૂર. સ૦ ૪. પહુતા જિનવર આસના સ૦ દીઠા આનંદપુર સ૦ દીનદયાલ કુપા કરી સ૦ રાખા ચરણ હજાૂર. સ૦ ૫. જિન ક•ટે હું આવીયા સ૦ જાણું તું કરતાર સ૦ બિરુદ સુષ્યા જિન તાહરા સ૦ ત્રિભુવન તારણહાર. સ૦ ૧. સુમતિ સખી સુણ વારતા સ૦એ સબ તુઝ ઉપગાર સ૦ આતમરામ દિખાલીયા સ૦ વે છિત કુલ દાતાર. સ૦ ૭.

**૧૯ શ્રી મક્ષિનાથ જિન સ્તવન.** (રામચંદ્ર કે બાગ ચંપા માે**હ**ર રહ્યો એ દેશી,)

મિફ્રિજિનેસર દેવ સવદધિ પાર કરાે છ, તું પ્રભુ દીનદયાલ; તારક બિરુદ ધરાે છે. ૧. તુમ સમ બૈદ ન કાેય, જાનાે મર્મ ખરાેરી, જાવે જિસ વિધરાેગ, તેસાે હી જ્ઞાન ધરાેરી. ૨ અડકર્મ ચાર કષાય, રાગ અસાધ્ય કહ્યારી; મદન મહા દુ: ખ દેન, સબ જગ વ્યાપ રહ્યાેરી. 3 તું પ્રભુ પ્રણુ ખૈદ, ત્રિભુવન જાચ લહ્યાેરી; કિરપા કરા જગનાથ, અબ અવકાસ થયાેરી. ૪ વચન પિયૂષ અનૂપ, મુઝ મન માંહિ ધરાેરી; દોજા પચ્ય પ્રદાન, મન તન દાહ હરાેરી. પ સમ્યગ્દર્શન જ્ઞાન, ખમ મૃદુ સરલ ભલાેરી; તાેષ અવેદ અભંગ તાે સહુ રાંગ દૃશ્યાે રો. ૧ પચ્યાેદન જિનભક્તિ, આતમરામ રમ્યાે રી, તુંઠા મહ્લિજનેશ, અરિદલ ક્ર્ર દ્મ્યાે રી. ૭

ર૦ **શ્રી મુનિસુવત જિન સ્તવન** ( પ્રેમલા પરણી એ દેશી ) શ્રી મુનિસુવત હરિકુલચંદા, દુરનય પંથ ર

નસાયાે; સ્યાદ્રાદ રસ ગભિ<sup>°</sup>ત વાની, તત્ત્વસ્વ-રૂપ જનાયા, સુજ્ઞાની જિનળાણી રસ પીજો અતિ સન્માની ૧. બંધ માેક્ષ એકાંતે માની માક્ષ જગત ઉછેદે. ઉભય નયાત્મક લેદ શ્રદ્ધીને તત્ત્વપદાર્થ બેદે. સુજ્ઞા૦ ૨. નિત્ય અનિત્ય એકાન્ત ગ્રહ્ધીને, અરથ ક્રિયા સબ નાસે: ઉભય સ્વરૂપે વસ્તુ વિરાજે, સ્યાદ્રાદ ઇમ ભાસે. સૂજ્ઞા૦ ૩. કરતા ભુગતા આહિજ દુષ્ટે, એકાંતે નહિં થાવે; નિશ્ચય શુદ્ધ નયાત્મ રૂપે, કુષ્ણ કરતા ભુગતાવે. સુ૦ ૪. રૂપ વિના ભયા રૂપસરૂપી, એક નયાત્મસંગી; તમ વ્યાપી વિભુ એક અનેકા, આનંદઘત દૂખ રંગી સુ૦ ૫. શુદ્ધ અશુદ્ધ નાસ અવિનાસી, निरंकन निराधारे।, स्थादवाद भत सगरे। નીકા દુરનય પંચ નિવારા-સુ૦ ૬, સપ્ત. ભંગી મત દાયક જિન્છ, એક અનુગ્રહ કી**જો;** આત્મરૂપ જિસાે તુમે લાધા, સાે સેવક **કાે** દીજો સુ૦ ૭.

### ર૧ શ્રી નમિનાથ જિન સ્તવન.

( આમિલવે ખંસી વાલા–કાન્દ્રા એ દેશી )

તારાજી મેરે જિનવર સાંઇ બાંહ પકડ કર મારી, કુગુરુ કુપંથ કુંદથી નિક્સી, સરણુ ગહી અખ તારી. તાં ૧. નિત્ય અનાદિ નિગાદ મેં રુલતાં, ઝૂલતાં ભવાદિધમાંહી, પૃથ્વી અપ્ તેજ વાત સ્વરૂપી, હરિત કાય દુ:ખ પાઇ. તાં ૨ બિતિચઉરિંદ્રી જાતભયાનક સંખ્યા દુ:ખકી ન કાંઇ, હીન દીન ભયા પરવસ પરકે એસે જનમ ગમાઇ તાં ૩. મનુજ અનારજ કુલ મેં ઉપના તારી ખબર ન કાંઇ, જયૂંત્યું. કર પ્રભુ મગ અખ પરખ્યા; અખ કર્યાં ખેર લગાઇ. તા ૪. તુમ ગુણુ કમલ ભ્રમર મન મેરા, ઉડત નહીં હૈ ઉડાઇ, તૃષિત મનુજ અમૃતરસ ચાખી રુચિ સે તમ ખુઝાઇ. તા ૦ પ. ભવસાગર કી પીર હરા સખ, મેહર કરા જિનરાઇ; દ્વા કરુણા કી માહ પર કીજો, લીજો ચરણ છુહાઇ તા ૦ દ. વિપ્રાનંદન જગ દુ:ખકંદન, ભગત વચ્છલ સુખદાઇ; આતમ-રામ રમણજગ સ્વામી, કામિત ફલ વરદાઇ. તા ૦ ૭

## રર શ્રી નેમિનાથ જિન સ્તવન

ચૈતમે સાેહાગ સહિયાં ફૂલીયા સબ રૂપમેં, જ્ઞાન કુલ ચારિત ફલ ભર; લાગીયા ચિદ્ર રૂપ મેં, પુન્ય યાેવન ચર્યા નીકા, કરણ

પંચ સનુરીયાં, અબ દેખ નેમ વિચાગ સેલી, ભયે છિનક મે**ં દુરીયાં. ૧. વૈશાખ તામસ** ઉઠીયાે સબ કુલ કુલ મુરઝાઇયા, ચિત દાહ બસ્મીબૂત કીના શાંતિરસ સુસાઇયા; મન સૈલ રાજ કઠન કીના દંભ નાગન ધાઇયાં, અબ પ્યાસ શાંત ન હાત કિમ હી ત્રિભાવન ધન જલ પાર્ધયાં ૨. જેઠ જાગી કુગુરૂવાસુ અંધીયાં ખહુ આઇયાં, તન મન સખી મલિન કીને, નયન રજ બહુ છાઇયાં, કછુ આપ પર કી સૂઝ નાંહી પરા દેશર અધેરમેં, સખ ३૫ સુન્દર છાર કીને, માહ મહાતમ ઘેરમેં 3. આષાડ કુગુરુ પ્રદાન કીના તમ વાત ચઉરાસીયાં, માનસી તન રાેગ પીરા ઘરમ ગરમી કાસીયાં, અધાભૂમી નરક તાતી છાતીયાં બહુ દુખ ભરે, અબ નેમ સમરશુ

કીજીયે તનતપત ટારે દુખ હરે ૪. સાવનઘટા ઘનઘાર ગરજી નેમ બાની રસ ભરી, અપછંદ નિંદક સંઘ કે તિન જાન સિર વિજરી પરી, સત્તા સુબૂમી બવ્યજન કી અંસઅંસે સબ ઠરી અબ આસ પુન્ય અંકુર કો મનમાદ સહિયાં ફિરખરી ૫. ભાદાે ભએ કુન પુન્ય પૂરે ધરમ વારી લઢ લઢી, સઢસ અષ્ટાદસ દલે સીલાંગ સંજ્ઞા ઝુમ રહી, સરધાન જલસુધ સીંચતા અતિજ્ઞાન તરુવર કુલ રહે, લાગે ગે અજરામર કુલમધુ નેમ આણા સિર વહે. દ. આસુ પુકારે કુગુરુ પિતરા હમરી ગત તુમ કીજીયે. ભવ્ય **પ્રાહ્મણ** ખોર જિનવચ ચાખીયે રસ પીજીયે. કુગુરુ ખાલી હાથ બેઠે પાયે નરભવ ખાય કે. पूजी हसद्वरा धरम हस विध ज्ञान हरसन जीय કે. ૭ કાર્તિક દીવાલી જ્ઞાન દીપક ભરમ તિમર ઉડાઇયા, અખ જ્ઞાનપંચમ નિકટ આઇ-કરણ ત્રિકસુદ્ધ પાઇયા, અષ્ટદેષ્ટિ જોગસાધી; ભાવનાત્રિક ભાઇયા. અબ ભઇ <u>ક</u>મતિ તપ્તદ્ભરો સીત જિમ વચ પાઇયા. ૮ મગસર ભયે સબ છાર મમતા જાનમહા દ્રખ રાસીયા, સુત ત્રાત ભ્રાતા મિત્ર જનની જાન મહા દુ:ખ કાસિયા, કાઇ ન તેરા મીત દુરજન સજ્જન સંગી હિત કરા, ઇક નેમ ચરણ આધાર શિવમગ આસ મનમાંહી ધરાે. ૯ પાેષે તનુ પરિવાર પર જન મિત તેરે હૈ નહી, તહિત દમક જા કાન કરિવર રાગ સંધ્યા છિન રહી, ચક્રી હલધર શંખભૃત જન દેખ સુપના રૈનકા, કાૈઇન થિરતા જાન અખ મન આસરા જિન એન કા. ૧૦ માહ મહ કી વાસના **મન** જ્ઞાન દરસન મે લિયા, યામ તપ સુમતિ કુઠારે કરમ છિલ્લક છેલીયા, જારકે સબ મદન વન ઘન માેખમાર્ગ ફેલીયા, અગ દેખ ચંગ અખંડ રાજુલ નેમ હાેરી ખેલીયા. ૧૧ સીલ સજ તનુ કેસરી પિચકારીયાં સુભ ભાવના જ્ઞાન માદલ તાલ સમ રસ રાગ સુધગુષ્ ગાવના ધૂર ઊડી કરમ કી સબ સાંગ સગરે ત્યાગીયા, નેમ આતમરામ કા ધરી ધ્યાન શિવ મગ લાગિયા. ૧૨

#### ર૩ શ્રી પા<sup>રવ</sup>નાથ જિન સ્તવન.

( રાગ વહેસ. )

મૂરતિ પાસ જિનંદકી સાહનો, માહની જગત ઉદ્ધારણહારી. મૂ૦ આંકણી૦ નીલ કમલ દલ તનપ્રભુ રાજે, સાજે ત્રિભુવન જન સુખકારી, માહ અજ્ઞાન માન સખદલની, મિશ્યા મદન મહા અઘજારી. મૂ૦ ૧. હું અતિ હીન-દીન જગવાસી, માયા મગન ભયા સુદ્ધખુદ્ધ હારી, તાે વિન કોન કરે મુઝ કરુણા, વેગાે લાે અળ ખળર હમારી. મૂરુ ર તુમ દરસન વિન બહુ દુખ પાયા, ખાયે કનક જસ ચરી મતવારી કુગુરુ કુસંગ રંગવસ ઉરજ્યો, જામી નહી તુમ લગતી પ્યારી મૂ૦ ૩. આદિઅંત બિન જગ ભરમાયા. ગાયા કદેવ કપંચ નિહારી, જિન રસ છાર અન્ય રસ ગાયા; પાયા અનંત મહા-દ્રખ ભારી. મૂ૦ ૪. કોન ઊધાર કરે સુઝકેરા. શ્રી જિન વિન સહુ લાક મઝારી, કરમ કલંક પંક સબ જારે, જો જન ગાવત ભગતિ તિહારી. મૂ૦ પ. જેસે ચાંદ ચકારન નેહા મધુકર કેતકી દલમન પ્યારી; જનમ જનમ પ્રભુ પાસજિનેસર, ળસા મન મેરે ભગતિ તિ**ઢા**રી. મૂ૦ ૬. અધ- સેન વામા કે નંદન, ચંદન સમ પ્રભુતપ્ત ખુઝારી, નિજ આતમ અનુભવ રસ દીજો, કીજો પલક મેં તનુ સંસારી. મૂ૦ ૭

# ર૪ શ્રી મહાવીર જિન સ્તવન.

ગીત ક્રી દેશી.

ભવાદિધ પાર ઉતારણી જિનવર કી વાણી, પ્યારી હે અમૃત રસ કેલ; નીકી હે જિનવર કી વાણી; ભરમ મિશ્યાત નિવારિયા. જીં દીધા હે અનુભવ રસ મેલ, પ્યારી હૈ જીં ૧ હેમ સરિખા અતિ દીનને જીં દ્રાખમ હે અતિથાર અધાર, પ્યારી જીં અતિમારગ સાર, પ્યારી જીં જે ર અંગ ઉપાંગ સ્વરૂપ તું, જીં પર્ધનને હે છ છેદ ગરંથ, પ્યારી જીં જે સૂર્ણિ

ભાષ્ય નિર્કે કિત સું, છ૦ વૃત્તિ હે નીકી માક્ષ કાૈ પંથ. પ્યારી૦ ૩ સદ્ગુરુ કા એ તાલિકા, જી૦ જાસુ હે ખુલે જ્ઞાન ભંડાર, પ્યારી૦ જી૦ ઇન વિન સૂત્ર વખાણિયા છ૦ તસ્કર હે તિણ લાેપી કાર, પ્યારી૦ છ૦ ૪ સાહમ ગણધર ગુણનીલા, છ૦ કીધા હે જિન જ્ઞાન પ્રકાશ, પ્યારી૦ જી૦ તુઝ પાટાેધર દીપતા જી૦ ટારચા હે જિન દુરનય પાસ, પ્યારી૦ જી૦ પ. હમ સરિખા અનાથને, છ૦ ફિરતા હ વીત્યા કાલ અનંત, પ્યારી૦ જી૦ ઇન ભવવીતક જે થયા, છ૦ તું જાણે હે તોસ કોન કહંત, પ્યારી૦ જી૦ ૬ જીનવાણી વિન કોન થા, છ૦ મુજને હે દેતા મારગ સાર, પ્યારી૦ છ૦ જયા જિનવાણી ભારતી. છ૦ જારયા હે મિથ્યામત ભાર, પ્યારી૦ જી૦ ૭ હું અપરાધી દૈવના, છ૦ કરી યે હે મુજને ળગસીસ, °યારી૦ નિંદક પાર ઉતારણા. છ૦ તહી **હે** જગ નિર્મળ ઇસ. પ્યારી૦ છ૦ ૮ ખાલક મૂર્ખ આકરા છ૦ ધીઠા હે વલિ અતિ અવિ-નીત. પ્યારી૦ છ૦ તા પિણ જનકે પાલિયે, છ૦ ઉત્તમ હે જનની એ રોત. પ્યારી૦ છ૦ ૯ જ્ઞાન હીન અવિવેકીયા, જી૦ હઠી હે નિંદક ગુણ ચાર. પ્યારી૦ જી૦ તા પિણ મુજને તારીયે છ૦ મેરી હે તારા માહની દાર. પ્યારી૦ છ૦ ૧૦ ત્રિશલાનંદન વીરજી, છ૦ તુંતા હૈ આસા-વિસરામ પ્યારી ૦ છ૦ અજર અમરપદ દીછયે છ૦ થાઉં 🗟 છમ આતમરામ. <sup>પ્</sup>યારી૦ છ૦ ૧૧

#### કલશા.

ચૌવીસ જિનવર સયલ સુખકર ગાવતાં મન ગઢ ગહે, સંઘ રંગ ઉમંગ જિનગુષ્ ભાવતાં શિવ પદ લહ; નામે અંબાલા નગર જિનવર વૈન રસ ભવિજન પિયે સંવચ્છરાે, ખં અગ્નિ નિધિ વિધુ (૧૯૩૦) રૂપ આતમ જસ જસ કિયે. ૧

#### દાહા.

જિનવર જસ મનમાદ થી, હુકમ મુનિકે **હેત;** જો લવિ ગાવત રંગસુ, અજર અમરપદ **દે**ત.

#### તીર્થ વંદનમ્.

વિહરમાન જિનંદ વંદુ, ઉદિત કેવલ ભારકરં, અસંખ લાેક નિવાસ પ્રભુના, સાસ્વતા અઘ નાસ્કર; અષ્ટાપદે સમ્મેત ચંપા નેમ ગઢ ગિરિ મંડના, શ્રી વીર પાવા વિમલ ગિરિવર કેસરા દુ:ખ ખંડના. ૧ આબુ તરંગા દરસ ચંગા શિવ અભંગા કારણા, શ્રી અંત-રિખ જિનંદ પારસ થંભણા દુ:ખ વારણા; સંખેસરા અલવેસરા જગ પાવના છરાવલા; ચિતામણિ ફલવર્દ્ધિ પારસ મક્ષિ ભવાદધિ નાવલા. ૨ વરકાણ રાણુ નાડૌલ નગરે વીર ઘાણે ગાેડીએ, શ્રી નાડુલાઇ સુવીર રાતા વંદીએ ભવ તાડીએ: શ્રી પાલી પાટણ રાજનગરે ઘનૌઘમંડન પાસછ, ઇમ જેહ થાનક ચૈત્ય જિનવર ભવિક પૂરે આસછ. ૩ સહુ સાધુ ગણધર કેવલી

કુન સંઘ ભવ જલ તારણા, સુધ જ્ઞાન દરસન ચરણુ સાચા મહાનંદે કારણા; યેહ તીર્થ વંદન ભવ નિકંદન ભવિક શુધ મન કીજીએ, નિજરૂપ ધારા ભરમ ફારા અનઘ આતમ લીજીએ. ૪

# સિદ્ધાચલનાં સ્તવનાે.

( રાગ-વસંત હાેરી. )

٩

સાચા સાહિખ મેરા સિદ્ધાચલ સ્વામી ટેક. ચેતન કરમકા જાલ ક્રસ્યા હે, વેગા હી કરહુ નિવેરા. સિદ્ધા૦ ૧ દરસ કરત જો શિવ-ક્રલ તાકા, વેગ મિટે લવ ફેરા. સિદ્ધા૦ ૨. કલિકાલે એક તુમરે દરસકા, આસરા ભવિકા ઘનેરા. સિ૦ ૩ દુષમ કુગુરુ ભરમ સબ નાઢા, અજ**હુ લાગ લલે**રા. સિ૦ ૪. આતમરામ આનં**દલન** રા<sup>ચ્</sup>યા, તુમચા માન હુ ચેરા. સિ૦ પ

#### ₹

( રાગ વઢંસ. હમકા છાડ ચલે બન માધા યેહ ચાલ. )

અખ તા પાર ભએ હમ સાધા, શ્રી સિહાચલ દરસ કરી રે. અખ તા ૦ ટેક. આદી- શ્વર જિન મેંહર કરી અખ, પાપ પટલ સખ દ્રર ભયા રે; તન મન પાવન ભવિજન કૈરા, નિરખી જિનંદ ચંદ સુખ થયા રે. અ૦ ૧ પુંડરીક પમુહા મુનિ ખહુ સિહા, સિહ્સેશ્ર હમ ન્યા લદ્યો રે; પસુ પંખો જિંદાં છિનક મેં તરીયા, તા હમ દઢ વિસવાસ ગદ્યો રે. અ૦ ૨. જિન ગણધર અવધિમુની

નાહી, કિસ આગે હું પૂકાર કરૂં રે; જિમ તિમ કરી વિમલાચલ ભેટ્યો, ભવસાગરથી નાહી ડરૂં રે. અ૦ ૩. દૂર દેશાંતરમેં હમ ઉપને, કુગુરૂ કુપંથકા જાલ પર્યો રે; શ્રી જિન-આગમ હમ મન માન્યા, તખદ્ધી કુપંથકુ જાલ જર્યી રે. અઠ ૪ તા તુમ સરણ વિચારી આયા, દીન અનાથકા સરણ દિયારે; જયા વિમલાચલ પુરણ સ્વામી, જનમ જનમકા પાપ ગયા રે. અ૦ ૫. દ્વરભવી અભગ્ય ન દેખે, સુરિ ધનેસર એમ કહ્યો રે; વિમલાચલ કરસે जी प्राष्ट्री, भाक्ष મહેલ ति**ણે** વેગ લહ્યો રે. અ૦ ૬. જયા જગદીસર તું પરમેસર, પૂર્વ નવાશ વાર થયા રે; સમવસરણ રાયણ તલે તેરા, નીરખી મમ અધ દ્વર ગયા રે, અઠ છ. શ્રી વિમલાચલ મુઝ મન વસીયા, માનુ સંસારના

અंत કર્યો रे; यात्रा કરી मन तेष लये। अभ, जनम भरणु हु: भ हर गये। रे. अ० ८ निर्भेक्ष सुनिजन को तें तार्या, ते ते। प्रसिद्ध सिद्धांत हहा। रे; सुज सरीभा निंह को तारे।, तारह विइह ये साथ बहा। रे. अ० ६. ज्ञान-दीन गुणुरिंदत विरोधी, बंपट धीठ हेषाय भरे। रे; तुं विन तारह हे। छ न ही से, जये। जगहीसर सिद्धिगरे। रे. अ० १०. तिर्थे ग् नरह गति हर निवारी, भवसागरेंडी पीर देरे। रे; आतमराम अनद्यपह पामी, में। क्ष वधु तिने वेग वरी रे. अ० ११

3

( ચાલ ગુજરાતી ગરભાકી. )

વેહલા ભવિ જઇયાે વિમલગિરિ લેટવા,

અરે કાંઇ લેટીયાં ભવદ:ખ જાય, અરે કાંઇ સેવીયાં શિવસુખ થાય; તુમ વેહલા ભવિ. ટેક અરે કાંઇ જનમ સફલ તુમ થાય, અરે કાંઇ નરક તિર્થ : ચ મિટ જાય; અરે કાંઇ તનમન પાવન થાય, અરે કાંઇ સકલ કરમ ક્ષય જાય. તુમ વહેલા૦૧ અરે કાંઇ પંચમે ભવશિવ જાય, અરે કાંઇ ઇનમેં શંકા ન કાંય; અરે કાંઇ વિમલાચલ કરસાય, અરે કાંઇ ભવિના નિશ્ચય થાય. તુમ૦ ૨ અરે કાંઇ નાબિનંદન-ચંદ, અરે કાંઇ છરી પાલે જન વંદ; અરે કાંઇ દ્વર હાય અઘવુંદ, અરે કાંઇ પ્રગટે નયનાનંદ. તુમ૦ ૩ અરે કાંઇ ચઉમુખ ચઢે સુખરાસ, અરે કાંઇ માેક્ષ મેહલ કીના વાસ; અરે કાંઇ ભવવન સહુ થયા નાસ, અરે કાંઈ કાેઇ ન રહે ઉદાસ. તુમ૦ ૪ અરે કાંઇ માહિટા પુષ્ય અંકુર, અરે કાંઇ ચિંતા ગઇ સખ દ્રર; અરે કાંઇ કુમત કદાશહ ચૂર, અરે કાંઇ આવ્યા નાથ હજાૂર. તુમલ પ અરે કાંઇ આપણા વંશ ઉધાર, અરે કાંઇ દીન અનાથ આધાર; અરે કાંઇ મુઝને તું અખ તાર, અરે કાંઇ અવર ન સરણુ આધાર. તુમ է અરે કાંઇ મુઝને મત તું વિસાર, અરે કાંઇ કરમ લરમ સખ છાર; અરે કાંઇ આતમ આનંદ કાર, અરે કાંઇ ભવસાગર પામ્યા પાર તુમલ હ

X

( રાગ બિહાગ )

તારક કે જિન નાભિકે નંદન વિમલાચલ સુખદાઇરી, ભરમ મિશ્યામત દ્વર નસ્યાે કે, મિશ્યા લાહ ચુરાઇ સખીરી. તારક૦૧ કુમતા કુટલ વિટલ સબ નાસી સુમતિ સખી હરખા-ઇરી, તું વૈરણ મુઝ આદિ અનાદિ **દેખ** ગિરીંદ નસાઇ સખીરો. તા૦ ૨ રાગ દ્વેષ મદ ભરમ અજ્ઞાના અંધકાર તિન છાઇરી. શ્રી જિનચંદ ગિરિંદ જો નિરખી છિનકમેં પાપ પક્ષાઇ. સ૦ ૩, પાવન ભાવન મુઝ મન હુલસી ઝુલસી કુમતિ ઘળરાઇરી, અબ કહાં जात के वराध लेंडी रिषक किनंह हुढ़ाध સ૦ ૪ ભાવત વિમલાચલ જો કરસે પંચ ભવે શિવરાઇરી, અબ હુમ તુમરા નાતા ડુટા, અખ હ્યુસ કેમ ઠરાઇ. સું પ. આદિ જિનંદ ગિરીંદ જો લેટથા પાપ ધુક અધરાઇરી, જયા જગદીસર શ્રી વિમલેસર ચરણ સરણ તુમ આઇ સ૦ ૬. આગે અનંત સુનિ તે તાર્યા ખેરન કીની કાંઇરી, હું તુમ બાલક સરણ પર્યો હું. નેક નજર કરાે સાંઇ સ૦ છ. આત-મરામ નામ અવિનાસી, મુક્તિ રમણો વર-વાઇરો, સુમતિ હિં. ડાેલે સબ સખીયનસેં, આનંદ મંગલ ગાઇ. સ૦. ૮

પ

### ( રાગ-માઢ )

મનરી ખાતાં દાખાંજી મહારા રાજ હા રોષભજી થાને મનરો, ટેક-કુમતિનાં ભરમા-યાજી માહારા રાજરે, કાંતુ વ્યવહારિ કુલમેં કાલ અનંત ગમાયાજી માહારા રાજ હા રીષભજી થાને. ૧ કર્મ વિવર કુછ પાયાજી મહારા રાજરે, કાંઇ માનુષ જનમેં આરજ દેશે આયાજી. માવ્ય મિચ્યા જન ભરમાયાજી માવ્ય કાંઇ કુગુરૂવેષે અધિકા નાચ નચાયાજી.

માં ૩ પુન્ય ઉદય ફિર આયાજી. માંં કાંઇ જિનવર ભાષિત તત્ત્વ પદારથ પાયાછ. મા૦ ૪. કુગુરૂ સંગ છટકાયાજી. મા૦. રાજનગરમેં સુગુરુ વેષ ધરાયાછ, મા૦ ૫. સઘલા કાજ સરાયાજી. મા૦ કાંઇ મનડા મક<sup>ર</sup>ટ માને નહી સમજાયાછ. મા૦ ૬. કવિષયા સંગ ધ્યાવેછ મા૦ કાંઇ મમતા માયા સાથે નાચ નચાવે-છ. મા૦ ૭. મહિમા પૂજા દેખી માન ભરા-વેજી મા૦ કાંઇ નિર્ગુણીયાને ગુણિજન જગ-મેં કહાવેજી મા૦ ૮ છઠ્ઠી વારે તુમરે દ્વારે આયાજી મા૦ કાંઇ કરૂણાસિંધુ જગમેં નામ ધરાયાજી . મા૦ ૯ મન મર્કટકાે સીખાેજી મા૦ કાંઇ સઘલી વાતે સમતા રંગ રંગાવેછ મા૦ ૧૦ અનુભવ રંગ રંગીલા સુમતા સંગી-છ. માં કાંઇ આતમ તાજા અનુભવરાજા ચંગીજી, માઠ ૧૧

ŧ

### (રાગ મરાઠી.)

ઋષભ જિનંદ વિમલગિરિમંડન મંડન ધર્મ ધરા કહીયે. તું અકલ સરૂપી જારકે કરમ ભારમ નિજગુણા લહીયે ઋજ ૧ અજર અમર પ્રભુ અલગ નિરંજન લંજન સમર સમર કહીયે, તું અદ્ભુત યાહા મારકે કરમ ભરમ જગ જસ લહીયે. ઋ૦ ૨ અ૦૫૫ વિભ્ **ઇશ જગરંજન ૩૫ રેખ વિન ત**ં કહીયે, શિવ અચર અનંગી તારકે જગ જન નિજ સત્તા લહીયે. ઋ૦ ૩ શત સુત માતા સુતા સુઢું કર જગત જયંકર તું કહીયે. નિજ જન સબ તારે હમાસે અંતર રખના ન ચાહિયે. ઋ૦ ૪ મુખડા ભીચકે બૈસી રેહના દીનદયા-લકા ના ચાહીયે. હમ તનમન ઠારા વચનસે સેવક અપના કેઢ દહીયે. ઋ૦ ૫ ત્રિભવન ઇશ સહંકર સ્વામી અંતરજામી, તું કહીયે જબ હમકા તારા પ્રભુસે મનકી ખાત સકલ કહીયે. ઋ૦ ૬ કલ્પતરુ ચિંતામણિ જા<sup>ર</sup>યા આજ નિરાસેં ના રહીયે, તું ચિંતિતદાયક દાસકી અરજી ચિતમેં દૃઢ ગ્રહીયે. ઋ૦ ૭ દીન હીન પરગુણ રસ રાચી સરણ રહિત જગમેં રહીયે, તં કરુણાસિંધુ દાસકી કરુણા કરોાં નહી ચિત્ત ગહીયે જાં૦ ૮. તુમ વિન તારક કાઇ ન દીસે હાવે તા તુમકા કર્યા કહીયે, યેહ દીલમેં ઠાની તારકે સેવક જગમેં જસ લહીયે. ૠ૦ ૯. સાત વાર તુમ ચર**ણે** આયાે, દાયક શરણ જગત કહીયે, અખ ધરણે બૈસી નાથસેં, મન-વંછિત સમ કુછ લહીયે. ૠ૦ ૧૦ અવગુણી માની પરિદ્વરસ્થા તા. આદિ ગ્રાથી જગ કા કહીયે, જો ગુણી જન તારે તા તેરી અધિ-કતા ક્યા કહીયે. ઋ• ૧૧. આતમ ઘટમેં ખાજ પ્યારે ખાદ્ય ભટકતે ના રહીયે, તુમ અજ અવિનાશી ધાર નિજ રૂપ આનંદઘનરસ લહીયે. ઋ૦ ૧૨ આતમાનંદી પ્રથમ જિનેસર તેરે ચરણુ સરણુ રહીયે, સિદ્ધાચલ રાજા સરે સખ કાજ આનંદ રસ પી રહિયે. ઋ૦ ૧૩

**9** 

( રાગ માઢ. )

થારી લઇરે સરણ જગનાથ આજ મુઝ તારા તા સહી ટેક ક્રોધ માનકી તપત મિટાવા ઠારા તા સહી, મેરે પ્રભુજી ઠારા તા સહી, ચેઢ એ દિવ્યજ્ઞાન જગભાણ હુદયમેં ધારા તા સહી. થા૦ ૧ મિથ્યા રાન કપટ જડતા સંગ વારા તા સહી, એ સમ્યગ્-દર્શન સરલ આનંદ રસ કારા તા સહી. થા૦ ૨ તૃષ્ણા રાંડ ભાંડકી જાઇ વારા તા સહી. થા૦ ૨ તૃષ્ણા રાંડ ભાંડકી જાઇ વારા તા સહી, એ ચરણ સરણ ભય હરણ આનંદસેં ઉગારા તા સહી. થા૦ ૩ અષ્ટ કરમદલ ઉદલટ વૈરી ટારા તા સહી, એ દ્રાદશ વિધ તપ હમકા ઉધારા તા સહી. થા૦ ૪ યુગલિક ધર્મ નિવારણ તારણહારા તા સહી. થા૦ ૪ યુગલિક ધર્મ નિવારણ તારણહારા તા સહી. થા૦ ૫ વિમલાચલમંડન અઘ ખંડન સારા તા સહી, એ આતમરામ આનંદરસ ચાખ ઉધારા તા સહી. થા૦ ૬

<

( રાગ-તરાના. )

રાજત આનંદ કંદરી વિમલગિરી રાજત

આનંદ કંદરી, રિષભ જિનંદ ચંદ સેવે સુર નર વૃંદ રાજત; ટેક્ટ પુંડરીક ગણાધિય પણ કાૈડી મુનિવર, સાથ શિવનાર વર કરમકાૈ કંદ હર; ઇત્યાદિક અનંત સુનિ સિદ્ધનકા થાન તું, રિષભદેવ જગદીશ મુઝ આસ ભર. રા૦ ૧ દ્વરક્ષવી જે ક્ષવી નીરખેન ગિરિ છળિ, પાપતમપટલ વિનાશક સદ રવિ: દાયક જિનંદ **દિયાે છિતમેં અનઘ પદ, વિમલગિરીસ ઇસ** છેદ ગતિ ચાર ગદ રા૦ ૨ સુર ગણ ઇંદ ચંદ નાચત પઠત છંદ, રચત સંગીત તગી ઘપમય ધુધુ વંદ; ઝગડદિ અનટ કિટ ઘો ઘોં ઘોંક ઘીટ ત્રોં ત્રોં સખડહિ અનંત ભટ નાશ કર. રા૦ ૩ તલાલાં તલાલાં ધિટ નિટ કિકડ ધંગ, ભ્રમરિ ફિરત સુર અંગના સૂરંગ; ધંદ જયજય નાભિનંદ ભવિચકાર, ચંદ સિદ્ધ- ગિરિ ઇસ મમ શિવ વધુવર કર. રા૦ ૪ અજર અમર અજ અલખ આનંદધન ચિદાનંદ જગાન દ, રાજત અન્યૂન ઘન સેવક આનંદ કરા; નિજરૂપ રૂપ કરાે આદિહીમે દાન દીયાે, પાપ સબ નાશકર. રા૦ ૫ એક ભવ તીન ભવ પંચઢી જનમ ધર મુગતી રમણી વર નરક તિર્થગ હર; મહાનંદકંદ તું વિમલગિરિ ઇશ વર. અનુભવ રંગરાજ કાજ મેરા આજ કર. રા૦ ૬ રાેગ સાેગ માન ભંગ જનમ મરણ સંગ, રાગ દેાષ માેહ કાહ વિકટ અનંગ રંગ. ઇત્યાદિ અનંત રિપુ છીનમે વિડાર કર, આતમ આનંદ ચંદ સુધાનંદ વાસ કર. રા૦ ૭

e

(રાગ કેરએા ડગર બતાદે પાઢાડીયાં એ દેશા.) ડગર બતાદે પિયારીયાં મેં તા પૂજાછ રિષભ જિનંદ ડગર ટેક. રાયણ તરુ તલે ચરણુ ખિરાજે, બીચ ખિરાજે જિનરાજ. ડ૦ ૧ ચઉ મુખ દરસ કરું ને સુખ પાઉં, જીમ સુધરે સખ કાજ. ડ૦ ૨ વિમલાચલમંડન સખ સોહે, મંડન ધર્મ સમાજ. ડ૦ ૩ આતમચંદ જિનંદજી ભેડી, વેગ મિલે શિવ-રાજ. ડ૦ ૪

#### 90

### ( રાગ–લાવણી. )

સખીરી ચલ ગઢ ગિરનારી. યેઢ ચાલ. પ્રભુજ વિમલાચલ રાજે જીઢાં પ્રભુ રિષ્ભદેવ ગાજે, જાયકે પૂજન કરના જેકે, સખઢી કર્મ સુભટ ભાજે, ભવિજન તુમ કર્યાં આલસ કરતે, તજદા અઘ જેરા કર્મકંદ હર ખંધન ટૂટે. મિશ્યા મત ઘેરા ન તેરા શત્રુ જગ છાજે. પ્ર૦ ૧. પ્રભુજી નાલિરાય નંદા, કાટ સખ કર્મનકા ફંદા; ભયે જગમેં સુરતરુ કંદા કૈ સિમરા ધર્મ કે આનંદા; નિજગુણ સત્તા ચિદ્ધન પ્રગટા પુષ્યરાસ ઇક તાન, અજર અમર પુરા પદ પામી પ્રગટે કેવલજ્ઞાન ભવિ-જન મહાનંદ કાજે. પ્ર૦ ૨. પ્રભુ તુમ દરશન હિતકારી, તરે ભવવનસેં નરનારી; જિનાં ને ચરણ સરણ ધારીકે ખિડગઇ નિજગુણ વન વારી, તીન પાંચ અરુ એક ભવંતર કરત મુક્તિમેં વાસ, જિન ગણધર મુનિ કથન રસીલા આતમ અનુસવ રાસ નિહારા નાથ જગત રાજે.

### 99

( રાગ દુમરી. મહાવીર તારે સમવસરઅુક્રીરે ચાલ )

જિનંદા તાેરે ચરણ કમલકી રે, હું ચાહું સેવા પ્યારી, તેા નાસે કર્મ કઠારી; ભવભ્રાંતિ મિટ ગઇ સારી. જિનંદા ટેક. વિમલગિરિ રાજે રે, મહિમા અતિ ગાજે રે, બાજે જગ ડંકા તેરા, તું સ<sup>ર</sup>ચા સાહેબ મેરા, હું બાલક ચેરા તેરા. જિનંદા૦ ૧ કરુણા કર સ્વામી રે, તું અંતરજામી રે, નામી જગ પુનમચંદા, તું અજર અમર સુખકંદા; તું નાભિરાય કુલ નંદા. જિલ્ર કંશ ગિરિ સિદ્ધારે, સુનિ અનંત પ્રસિદ્ધા રે, પ્રભુ પુંડરીક ગણધારી, પુંડરગિરિ નામ કહારી એ સહ મહીમા હૈ થારી. જિં૦ ૩ તારક જગ દીઠા રે, પાપ પંક સહ નીઠા રે, ઇઠામા મનમે ભારો, મેં કીની सेवा थारी, हु भास रह्यो शुक्ष यारी कि० ४. अण में हे तारे ते, विरुद्ध तिहारे ते, तीरथ किनवर है। किंटी, में कन्म करा हुण मेटी, हुं पाये। गुण्नी पेटी. कि० प दावड वारी णिक्कारे, दश है। है भुनि भिलारे, हुं में भुक्तिरमण्डी करतारा अर्तिं पूनम दिन सारा, किनशासन क्य क्य हारा कि० ६. संवत शिणि यारारे, निधि छंदु उद्दारोरे, आतमहा आनंद अरी, किन दरशनही अलिहारो पाम्ये। लवक विध पारी. कि० ७

**૧૨** (રાગ લેરવી)

રિષભ સુહ કર ચિદઘન સંગી, વંદાે ભવિ-

कन तारेरे. रिव. अंथडी, वहनक्ष्मण सुर नर મન માહે. શાંતિ સુધારસ ધારે રે. રિંગ્ ૧. જ્ઞાન અપાયનસ વચન સુહંકર, પૂજા અતિશય ચારે રે. રિ૦ ૨. સ્થિર ઉત્પાદન વ્યય વસ્ત નિરધારી, સ્યાદવાદ અકલંક કરે રે. રિ૦ ૩ યહ ભવ પરભવ કષ્ટ નિવારે. જન્મ મરા અધ જારે રે. રિ ૪. મધુર સુધારસ વચન રંગીલે, ર્પૈતીસ અતિશય ધારે **રે**. રિંંગ્ પ. ચઉસઠ સુરપતિ અવરદેવ સળ, મધુકર પર ઝંકારે રે. **૧. જયા જગદીસ સુહ**ંકર સ્વામી, સેવક સખ દુઃખ ટારે રે. રિ૦ ૮. વિમલાચલ મંડન મુઝ પ્યારા, આતમ આનંદ લારે રે. રિ૦ ૯.

93

(રાગ ખમાચ)

જિન દરશન આનંદ ખાની, ટેક. રાગ

દ્વેષાધીન કામ અજ્ઞાના, હાસ્ય નીંદ ભય-હ્યાનિ. જિં ૧. પંચ વિદ્યન રતિ અરતિ નાસી, ભાસી મહાનંદ ખાની જિં૦ ૨. મિથ્યા રંગ ભાંગ કિયા છિનમાં, અવિરતિ સાગ જ-રાની. જિં૦ ૩ ચિદઘન મૂરતિ સાેહે, શાંતિ સુધારસ દાની જિ**૦ ૪. બાલ તરૂન** છ**દ્મસ્થ** સુજ્ઞાની, જન અઘહુર નિરનામી. જિં૦ પ. વિશ્વસેન નૃષ અચિરાકે નંદન, શાંતિ શાંતિ કે દાની. જિ૦ ૬. જન્મ સફલ સુઝ પ્રભુ મુખ નિરખ્યા, વિમલાચલ છવિ ઠાની. જિં છ. આતમ આનંદ કરાે જિનવરછ, તરૂં જિમ ભવદુખ પાની. જિં ૮.

#### 98

<sup>(</sup> રાગ રામકલી આંગણ કલ્પ ફલ્યારી, યેઢ ચાલ ) આનંદ અંગ ભર્યોરી, હમારે આનંદ (ટેક.)

ગણુધર પુંડરીક ઇણુ ગિરિ સોહે, દેખી અઘ સહુ જયોંરી. હુ ૧. ઇસ અવસિષ્ણી તૃતીય કાલમે, ઇણુ ગિરિ માેક્ષ વર્યોરી. હુ ૨. પુંડરીક ગિરિ ઇણુ કારણુ પ્રગટ્યો નામે પાપ હ્યોરી. હુ ૩. નાભિનં દનકા ગણાધિય ઇણુ ગિરિ, કર્મ સુભટથી લર્યોરી. હુ ૪. જય પામી તુમ સુકિત બિરાજે, સેવક હેજ બર્યોરી હુ ૫. અરજ કરું નિજ પદ સુઝ આપા, તા સહુ કાજ સર્યોરી. હુ ૧. દશા તુમારી આતમાનં દી સુઝ પ્રગટે તા સર્યોરી. હુ ૭.

#### 94

(રાગ આઇ બસંત)

આદિ જિનંદ દયાલ હા, મેરી લાગી

લગનવા. ટેક. વિમલાચલ મંડન દુ:ખ ખંડન, મંડન ધર્મ વિસાલ હાે. મેંગ્ ૧. વિષધર માેર ચાર કામિજન, દરીસન કર નિહાલ હાે. મેંગ્ ૨. હું અનાથ તું ત્રિભુવન નાથા, કર મેરી સંભાલ હાે. મે. ૩. આતમ આનંદકંદકે દાતા, ત્રાતા પરમ કૃપાલ હાે. મેે. ૪.

### 96

### (રાગ દુમરી)

ચલા સજની જિન વંદન કા, વિમલા-ચલ પાપ નિકંદનકા (ટેક.) દરસ કરત સખ પાતક જાવે, તિર્થે ગૂ નરક ગતિ છિંદન કા ચ૦ ૧. દૂર ભવી અભવ્ય ન દેખે, ચૂર કરાશુ સખ ધંદનકા. ચ. ૨. આતમ રસભર આદિ જિનંદા, દૂરનસેં ભવળાંધનકા. ચ૦ ૩.

## ઉજ્જય તગિરિ સ્તવના.

٩

( રાગ બિહાગ )

વારક હૈ શિવાદેવીકે નંદન કરમ કઠિન દ્રખ દાઇરી, માર વાર અલ દ્વર કરી હે સ્થામ રૂપ દરસાઇ સખીરી વા૦૧. મદન કદન શિવ સદનકે દાતા, હરણ કરન દુખદાયરી; કરમ ભરમ જગ તિમિર હરતકા, અજર અમર પદ પાઇ સખીરી વા૦ ૨. જદ્ભપતિ વંદન કરત અનંદન. સ્વભ્ર ચાર છિતરાઇરી; અમમ અમમ જિન રૂપ સરીસાે, જિનવર પદ ઉપજાય સખીરી વાઢ 3. રાજિમતી નિજ વનિતા તારી, નવ ભવ પ્રીતિ નિભાઇરી; હલધર રથકર મૃગ તુમ નામે, પ્રદ્મલાક સુર થાઇ સખીરી વા૦ ૪. ગજસુકુમાલ લાલ તુમ તાર્યી. ભવવન

. 4

સગરે જરાઇરો; એ ઉપગાર ગિનુ જગ કેતા, કરુણાસિંધુ સહાઇ સખીરી વાળ પ. પિ**છુ** નિજ કુટુંખ ઉદ્ધાર નાયજી, તારક વિરુદ્ધ ધરાઇરો; એ ગુણુ અવર નર નમે રાજે, ઇનમેં કાઇ બડાઇ સખીરી વાળ દ. રૈવતાચલમંડન દુખ ખંડન, મહેર કરા જિનરાઇરી; મુજ ઘટ આનંદમંગલ કર તા, હું પિણુ આતમરાઇ સખીરી વાળ છ

ર

### (રાગ કેરભા)

ડગર ખતાદે પૂજારીયા, મેં તો લોઠું નેમિ જિનંદ, ડગર (ટેક.) પ્રથમ દુંક પ્રભુ જિન્છ વિરાજે, રાજે સુરતરુકંદ ડ૦ ૧. સહસ્રાવન પ્રભુ ચરણ વિરાજે, લેટીયે પરમ આનંદ ડ૦ ઊંચી વિખડી પંચમી ટૂંકે, કાંટે કર્મકા ફં<sup>દ</sup> ડ૦ ૩. અવર ટ્ંક પર ચરણ સુહંકર, પૃજો આતમચંદ ડ૦ ૪.

3

## (રાગ હુમરી)

ચલા સજનો જિન વંદનકા, ગિરનારી નેમિ સામરીયા ચલા. (ટેક.) ઊંચેર ગઢ પર પ્રભુજ બિરાજે, દરસ કરત ભવજલ તરીયા અ૦૧. શ્યામ વરશુ તનુ ભવિજન માહે, શાંતિ રૂપ તન મન ઠરીયા ચ૦૨. આતમ આનંદ મંગલ મૂરતી, સૂરતિ જિન હિરદે ધરીયા ચ૦ ૩.

#### 8

( રાગ-દ્રુપદ આઇ ઇંદ્રનાર કર કર શ્રુંગાર ચાલ. )

તુમ મદન જાર નિજરૂપ ધાર, ગિરવર સધાર મન કામ છાર સુન પશુ પૂકાર જગ સભ તજ દીના તુમ૦૧. તુમ દયાવાન સખ ગુણનિધાન, મેં ધરું ધ્યાન તુમ ચરન આન, સભ ગત નિધાન, તુમ નામ નગીના. તુમ૦ ૨. સુર ઇંદ ચંદ નરઇંદ વંદ, તુમ દરસ નયન મુજ સુખ અમંદ; આતમ આનંદ ચરનન ચિત્ત દીના. તુમ• ૩

ય

( રાગ–મરાઠી )

નેમિ નિરંજન નાથ હમારે ભંજન મદ્દન

રદન કહીયે, જિન રાજુલ ત્યાગી રૂપમેં રંભા જગમાં એસી ના લહિયે. તે૦ ૧. અવર દેવ વામા વસ કીને ખીને કામરસે ગહીયે, તું અદ્ભુત જેને નામસેં માર કરમકા જર દહીયે. ને૦ ૨. રૈવતાચલ મંડન દુ:ખખંડન મંડન ધર્મ ધુરા કહીયે, તુમ દરશન કરકે પાપકે કાંટ છિનકમેં સખ ઢહીયે. ને૦ ૩. આતમ રંગ રંગીલા જિનવર તુમરી ચરન સરન લહીયે, તેા અલખ નિરંજન જ્યાતિમેં જ્યાતિ મિલીને સંગ રહીયે. ને૦ ૪.

۶

## ( રામ–ઢુમરી )

મન મગન નેમિ જિન દરસનમેં ટેક. આવા સખી મિલ ગિરવર ચલીયે, નેમિ ચરન યુગ ક્રવસનમેં. મન૦ ૧. રેવતાચ**લ ભયે તીન** કલ્યા**ણક, મુ**ગતિ દૈત સેવક જનને. મન૦ ૨. આતમ રૂપ ગહુ મન માહે ન છેાડું રૂપ રસ તન ધનને. મન૦ ૩

## સમ્મેતશિખર તીર્થ સ્તવના.

٩

### ( રાગ - ડૂમરી )

ચલા સજની જિન વંદનકા મધુવનમાં પાસં નિરંજન કા. ચ૦ (ટેક.) સમેતશિખર પર પ્રભુજી વિરાજે, દરશન પાપ નિકંદનકા. ચ૦ ૧. અશ્વસેન નરપતિકે નંદા, દ્વર કરા દુ:ખ ખંધનકા ચ૦ ૨. આતમરામ આનંદકે દાતા, વામા માત આનંદનેશ. ચ૦ ૩.

₹

### ( પારસ નાથ જપત હૈ જો જન-એ દેશી )

પાસ જિનંદ આનંદ કે દાતા, તીન ભવ-નમેં માંહ લિયારે પાસ૦ (ટેક.) વામાનંદન પાપ નિકંદન, તીન ભવનમેં નામ ગયા રે પા૦ ૧. કમઠાસૂરકા મદ હર લીના, સાત જનમમેં જયકાર લિયારે પા૦ ૨. આતમ સમેતશિખર ચલ જાઉં, જનમ મરન દુ:ખ ક્રર થયા રે પા૦ ૩.

3

### ( રાગ ક્રેરભા )

ડગર અતાદે પહાડીયા, મૈં તા પૂજાં પરમ આનંદ ડગર૦ ટેક૦ પાસ ચરન છોટનકી મનમે, લાગી બહુત ઉમંગ ડ૦ ૧. ધન્ય દિવસ વાે સફળ ગિનુંગા, જાઉં સમેત ઉત્તંગ ડ૦ ૨. ચાતક ઘન જિમ દરશન ચાહું, મનમેં ભાવ અભંગ ડ૦ ૩. આતમ રસ ભરી જિન-વર નિરખું, કલે મનાેરથ ચંગ ડ૦ ૪.

8

### ( राग हुमरी )

મેં દેખા પારસનાથ નિરંજન સક્લ ક્લી મન આસજ મેં ( ટેંક. ) ગિરિ સમેત પ્રભુ સોહે માંહે, માંહે ભવિ જન રાસજી. મેં ૦ ૧. દેશ દેશકે જાતરુ આવે કાંઇ ન થાવે નિરાસજી મેં ૨. સંઘ સુહાવન મધુવન સુંદર, જિહાં લીના વાસજી મેં ૩. આતમ આનંદ મંગલ મૂરત, આનંદઘન સુખ રાસજી મેં ૪. u

### ( પારસનાથ જપત હૈ જો જન-એ દેશી )

પાસ જિનંદ રટત હૈ જો જન, દ્વર ટળે લવસાગર ફેરે પા૦ (ટેક.) તીન લવનમેં તિલક વિરાજે અષ્ટાદશ દ્ભખ સખ ગેરે પા૦ ૧. અવર દેવ વામા વસ કીને, ભીને મદન મદંધ ઘને રે પા૦ ૨. શાંતિરૂપ તુમ દરશન કીને, નામ લેત સખ અંધન ફેરે પા૦ ૩. ગિરિ સમેત પ્રભુ અટલ બિરાજે, આતમ આનંદ રસકા લેરે પા૦ ૪.

ŧ

(राग द्वभरी)

પ્રભુ પાસ નિરંજન જયકારી (ટેક.) ખાલ-પને પ્રભુ અફ્લુત જ્ઞાની, રાખ્યાે નાગ લકર કારી પ્ર૦૧. દે નવકાર કર્ણી દર કોના, એક દયા દિલમેં ધારી પ્ર૦૨. વાણીરસ અમૃત વરસાયા, ભવિજન કે કારજ સારી પ્ર૦૩. સમેતશિખર પ્રભુ મુક્તિ વિરાજે, નિજ આતમ-ગુણુ લે લારી પ્ર૦૪.

O

### ( રાગ-દુમરી )

જિન પાસ દરસ કર મગન ભયે (ટેક.) ચરન સરન પ્રભુ તુમ રસ રાચે, કાટે કરમ કલંક ગયે. જી૦ ૧ તેરે ભજનસે પાપ પખારે, જનમ મરન દુ:ખ દ્રર છયે. જી૦ ૨ ગિરિ સમેત પ્રભુ ત્રિભુવન માહે, આતમરસમે મગન થયે. જી૦ ૩

# હસ્તિનાપુર સ્તવન

( દેશી–રાસ ધારીકી, કાન્હા મેં નહી રહેનારે, તુમ ચેરે સંગ ચ**લું**. યેહ ચાલ. )

પ્રસુ અવિચલ જયાતિ રે, નિજ ગુણ રંગ રહી (ટેક.) પ્રભુ ત્રિભુવન ચંદારે, તામસ દ્રર ટલી પ્ર૦ ૧ જગ શાંતિ કે દાતા **રે, અઘ સ**ખ દૂર દલી. પ્ર૦૨. પ્રભુ દીન-દયાલા રે, અખ મુજ આશ ફ્લી. પ્ર૦ ૩. પ્રભુ ચાર કલ્યાણુકરે, વિપદા દૂર ટલી. પ્ર૦ ૪. જિન ગર્ભ કલ્યાણુકરે, જનમ જિન દીક્ષા થલી. પ્ર૦ ૫. શાંતિ કુંશુ જિનંદા રે, અર જિન નાથ વહી. પ્ર૦ ૬. એહ તીરથ બૂમિ રે, પૂરણ પુષ્ટ્યે મિલી. પ્ર૦ ૭. હસ્તિનાપુર આયા રે, દિલ્લીસે સંઘ ચલી. પ્ર૦ ૮. પ્રભુ સમતા શખરે રે, જ્યાતિમેં જ્યાતિ મિલી. પ્ર૦ ૯. અંક ગુણુ નિધિ ઇંદુ રે [૧૯૩૯] અમાવસ પાેષ ક્લી. પ્ર૦ ૧૦. પ્રભુ આતમાનંદી રે, વિકસિત ચંપ કલી. પ્ર૦ ૧૧.

## તારંગામંડન શ્રી અજિતનાથ સ્તવન. (રાગ-ખમાય)

. જિન દર્શન મન ભાવે રે ચૈતન (ટેંક.) જિતશત્રુ નૃપ નંદન નીકા, વિજયા અંગજ થાવે રે. ચેઠ ૧. તારંગે રંગ રસ ભરી નિરખી, હિપિત તનુ મન થાવે રે. ચેઠ ૨. શ્રી ભરતેશ્વર ચૈત્ય કરાવે, અજિત બિંખ તિહાં ઠાવે રે. ચેઠ ૩. સંખ્યાતીત ઉદ્ધાર ભયે તબ, સંપ્રતિ રાજ સુભાવે રે. ચેઠ ૪. કરી ઉદ્ધાર જિનચૈત્ય બિંખકા, સંસ્તિ મૂલ ખપાવે રે. ચેઠ પ. વિક્રમ સન શત ઉનતાહીસેં નાણાવડી ગાવિંદ

કહાવે રે. ચેંગ է અજિત બિંબ અંગુલ બારાંકા, થાપી કર્મ જરાવે રે. ચેંગ છ ચૌલૂક્ય વંશ વિભૂષણુ નરપતિ, કુમાર નરીંદ કરાવે રે, ચેંગ ૮ તૂંગ ચૈત્ય ભવિજન મન માહે, યાત્રા કરા શુભ ભાવે રે. ચેંગ હ અષ્ટાદશ દ્વાણુ નહી ઉનમેં, ચાર અનંત ધરાવે રે. ચેંગ ૧૦ આત્માનંદી જિનવર પૂજે, વિજયાનંદ પદ પાવે રે. ચેંગ ૧૧

## ભાેયણીમ**ં**ડન શ્રી મક્ષિનાથ જિન સ્તવનાે.

૧ ( રાગ–પરજ )

મિલ્લ જિનેસર સાહિઆ, તું તા અંતર-જામી (ટેક.) કરમ સુલટ રથુ અંગણે, એક

છિનક મેં દામી, ષડ્ મિતર પ્રતિગાધક, કીને જગત નિકામી. ૧. પરઉપગારી તું પ્રલ, કરુણા કર સ્વામી; તેરા મુખ દીઠે મીટે, મેરે મનકી ખામી. મ૦ ૨ કરમ રાેગઢે હરનકાં, પ્રભુ તું જગ નામી; વૈદ્ય ધનંતરી મા મિલ્યા, ત્રિભુવન વિસરામી. મ૦ ૩ વરસ પ્રિયંગ્ર તન ધરે, ભવિજન સુખકામી, અષ્ટાદશ મલ ટાલકે, ભયે નિજ ગુણુગામી. મ૦ ૪ ગુરજર દેશ સુઢંકરું, લાયણી શુભ નામી; છહાં વિરાજે તું પ્રભુ, કરે જગકાે વિરામી. મ૦ ૫ કરમ રાેગ યુત હું ફિરું, શિવપદ સુખધામી; જગ જસ લ્યાે મુજે તારકે, કરા આતમરામી. મ૦ ૬

5

( શ્રી: રાગ. )

મહ્લિજિન દરશન નયનાનંદ (ટેક.) નીલ વરાષ્ટ્ર તનુ ભવિજન માહે, વદન કમલ નિર-મલ સુખકંદ. નિરવિકાર દુગ દયારસ પુરે. ચૂરે ભવિજનકે અધવૃંદ મ૦ ૧ શચિ તનુ-કાંતિ ટરી અઘ ભ્રાંતિ, મદન ભર્યી તુમ કરમ નિકંદ: જય જય નિર્મલ અઘઢર જયાતિ દ્યોતિ ત્રિભાવન નિર્મલ ચંદ્ર મા ર કેવલ દરસ જ્ઞાન સુત સ્વામી, નામી અડદસ દાેસ જરંદ; લાેકાલાેક પ્રકાશિત જિન્છ. વાની અમૃત ઝરો વરસંદ મ૦ ૩ પીઠે ભવિજન અમર ભયે હૈ. ફિર નહી ભવસાગરહી ફિરંદ; નિત્યાનંદ પ્રકાશ ભચેા હૈ, કરમ **ભર**મકે**ા** જાર્યી કુંદ મ૦ ૪ અવર દેવ વામારસ રાચે. નાસે નિજગુન સહજાનંદ; તૂં નિર્મંદ વિશુ ઇશ શિવંકર, ટારે જનમ મરન દુખ દંદ મું પ તેરેહી ચરણ સરણ હું આયા, કર કરુણા અહેન જગઇંદ; અંતર્ગત મુજ સહું તું જાને, સરણાગતકી લાજ રખંદ મુંગ ૬ ગુર-જર દેશમેં આતમાનંદી, ભાષણી નુભવર ઉગ્યા ચંદ; વિયત શિખિ નિધિ ઇંદુ શુભ વરસે, માસ વૈશાખેં પૂનિમ ચંદ મુંગ છે.

₹

જિન રાજા તાજા, મહિલ વિરાજે લાયાથી ગામમાં (ટેક.) દેશ દેશકે જાત્રુ આવે પૂજા સરસ રચાવે, મહ્લા જિનેસર નામ સિમર કે મનવં છિત ક્લ પાવેજી જિં ૧ ચાતુર વરાશુ કે નરનારી મિલે મંગલગીત કરાવે, જય જય જયકાર પંચધ્વનિ વજે શિરપર છત્ર ધિરા-વેજી જિં ર હિંસક જન હિંસા તજી પૂજે ચરશે સીસ નમાવે, તું પ્રાથા તું હિર શિવં-કર અવર દેવ નહી ભાવેજી જિં ૩ કરુણા-રસ ભરે નયન કચારે અમૃતરસ વરસાવે, વદન ચંદ ચકાર જયું નિરખી તન મન અતિ ઉલસાવેજી જિં ૪ આતમ રાજા ત્રિભુવન-તાજા ચિદાનંદ મન ભાવે, મિશ્ર જિનેસર મનહર સ્વામી તેરા દરસ સુઢાવેજી જિં પ.

# શ'એશ્વર પાર્શ્વાજિન સ્તવના

(રાગ ક્ષેરવી)

શ્રી શાંખેશ્વર નિજગુન રંગી, પ્રાણજીવન પ્રભુ તારે રે. શ્રી૦ ટેક. અશ્વસેન વામાજીકાે નંદન, ચંદન રસ સમ સારે રે, અનીયાલી તારી અંબુજ અખીયા,કરુણા રસ ભરે તારે રે. શ્રી૦ ૧ નયન કચાેલે અમૃત રાેલે, સવિ-જન કાજ सुधारे रे; अवियडेार थित ६२६ નિરખી, ચંદકિરણ સમ પ્યારે રે. શ્રી૦ ર तेरे। ही नाभ रटत हुं निशहिन, अन्य आबं-ખન છારે રે; શરણ પડેકા પાર ઉતારા. એસે બિરુદ તિહારે રે. શ્રી૦ ૩ ભ્રમત ભ્રમત સંખેશ્વર સ્વામી, પામી ભ્રમ સબ ડારેરે જનમ મરણકો લીતિ નિવારી, વેગ કરા લવ પારેરે શ્રી૦ ૪ આતમરામ આનંદરસ પુરણ, તું મુજ કાજ સુધારે રે; અનહદ નાદ ખજે ઘટ અંદર, તુંહી તુંહી તાન ઉ<sup>ચ્</sup>ચારે રે શ્રી૦ ૫.

3

#### (રાગ~કમાચ)

શ્રી શંખેશ્વર દરસ દેખ, કુમતિ મારી મિટ ગઇ રે આજ કુમતિં (ટેક.) જ્ઞાન વચન પૂજા રસ ઠાયા, નાશ કષ્ટ ભવિજન મન ભાયા; યું જિન મૂરતિ રંગ દેખ દુરગતિ મરી ટ્રુટ ગઇરે શ્રી૦ ૧ નિરવિકાર વામા સંગ ત્યાગી. જપમાલા નહી નાથ નિરાગી શસ્ત્ર નહો કર દ્વેષ મિટે, ભ્રમતા સભ છૂટ ગઇરે શ્રી૦ ર નિજ વિભૂતિ લીની લાર, લાકાલાક કરી ઉજાર; નામ જેપે સબ પાપ કટે, દૂર-મતિ સખ લૂટ ગઇરે શ્રી ૩ આનંદ મંગલ જંગમ ચાર, મંગલ પ્રથમ જગત કરતાર શ્રી વામાસુત પાસ તુંહી, અલબાંતિ મિટ ગઇરે શ્રી૦ ૪ સ્યામ મેઘ સમ પાસજી નિરખી, આતમ આનંદ શિખી જિમ હરખી; કરત શબ્દ મુખ પાસ તુંહી, યહી રટના રટ લઇરે શ્રી૦ પ.

3

#### (રાગ-પંજાબી છેક્ક્કી દુમરી)

મારી અઇયાં તો પકર શે ખેશ સ્યામ, કરૂણારસ ભરે તો રે નયન સ્યામ મારી. ( ટેક.) તુમ તો તાર કૃણીંદ જગ સાચે, હમકા વિસાર ન કરૂણા ધામ. માં૦ ૧. જાદવપતિ અરતિ તુમે કાપી, ધારિત જગત સંખેસ નામ. માં૦ ૨. હમતો કાલ પંચમ વસ આયે, તુમરા શરણ જિનેશ નામ. માં૦ ૩. સંયમ તપ કરને શુહ શક્તિ, ન ધરું કર્મ જેકાર પામ. માં૦ ૪. આનંદરસ પૂરણ મુખ દેખી, આનંદ પૂરણ આતારામ મારી૦ પ.

8

### (રાગ કાલિગડા)

પાસ પ્રભુરે, તુમ હમ શિરકે માેર પાળ (ટેક.) જો કાઇ સિમરે શંખેસર પ્રભુરે, ડારેગા પાપ નાચાર પાળ ૧. તું મનમાહન ચિદલન સ્વામીરે, સાહિખ ચંદ ચકાર પાળ ૨. તિમ મન વિકસે ભવિજન કેરારે, કારેગા કરમ હોંડાર પાળ ૩. તું મુજ સુનેગા દિલકી ખાતાં રે, તારાગે નાથ ખરાર પાળ ૪. તું મુજ આતમ આનંદ દાતારે, ધ્યાતા હું તુમરા કિશાર પાળ પ.

4

(રાગ પંજાબી ઠેકેકી ફુમરી ) તારી છળિ મનાહારી સંખેશ શ્યામ, નીલાં ખુજ વત્ તારે નયન શ્યામ તા ( ટેંક.) ચંદ્ર જ્યું વદન જગત તુમ નાસે, કલમલ પંક પખારે નામ તા ૧. નીલવરણ તનુ ભવિમન માહે, સાંહે ત્રિભુવન કરુણા ધામ તા ૧. પારસ પારસ સમ કરે જનકા, હાટક કરન તુમારા કામ તા ૩. અજર અખંડિત મંડિત નિજગુન, કશ છત રિપુ પૂરે ફામ તા ૪. અનલ અમલ અજ ચિદલનરાસી, આનંદલન પ્રભુ આત્મારામ તા ૧.

Ę

(ગજલ ભેરવીમેં)

મુખ બાલ જરા યહ કહદે ખરા તું ઔર નહી મેં ઔર નહી મુખ૦ (ટેક ) તું નાથ મેરા મેં હું જાન તેરી મુજે કર્યાં ન

વિસરાઇ જાન મેરી, જ**ળ કરમ ક**ટા **ઔ**ર ભરમ કટા તું ઔર નહીં મેં ઔર નહીં મુ૦ ૧. તું ઇશ ખરા મે હું દાસ તેરા, મુજે કરોાં ન કરાે અબ નાથ ખરા, જળ કુમતિ ટરે ઔર સુમતિ વરે તું ઔર નહી મેં ઓર નહી મુ૦ ર. તું પાસજરા મેં હું પાસપરા મુજે કર્યા ન છાેડાવા પાસપરાાા જળ રાગ કટે ઔર દ્વેષ મિટે તું ઔર નહી મેં ઔર નહી મુ૦ ૩. તું અચરવરા મેં હું ચલનચરા મુઝે કર્યા ન બનાવા આપસરા જબ હાંસ જરે ઔર સાંગ ટરે તું ઓર નહીં મેં ઓર નહીં મુ૦ ૪. તું હૈ ભૂપવરા શંખેશ ખરામેં તેા આતમરામ આનંદ ભરા; તુમ દરસ કરી સબ બ્રાંતિ હરી તું ઔર નહી મેં ઔર નહી મુ૦ ૫.

9

## ( રાગ સાેરઠ )

લગીલા વામાનંદનસું ભરમ ભંજન તું લગીલા વામાનંદનસું ટેક. જાય સખ ધન જાય વામા પ્રાણ જાય ન કર્યું, એક જિન્છકી આણ મેરે રહાને જયું કિત્યું લગીલાે ૧. નાંહિ તપબલ નાંહી જપબલ શુદ્ધ સંયમ ત્યું, એક પ્રભુજીકે ચરણ સરણ ભ્રાંતિ ભાંજી-કે હ્યું: લગીલાે ૨ ઘટ અંદર કી જાને તું જિન કથન કરને સ્યૂં, દેખ દીનદયાલ સુજકાે તાર જગસે ત્યું લગીલા ૩ ઇંદ્ર ચંદ સૂરીંદ પદવી કાે ન વાંધ્કું છું એક તુમ દગ કરુણા-ભીને સદા નીરખું જયું લગોલાેo ૪. તાર આતમરામ રાજા મુક્તિરમણી વરું, શ્રી શંખે-સર નાથ જિનવર શુદ્ધાનંદ ભરું લગીલાં૦ પ.

# શ્રી ફ્લવિદ્ધિ<sup>°</sup> પાર્શ્વ જિન સ્તવન (સગ માઢ)

પૂર્ને તા સહી મારા ચૈતન પૂર્ને તા સહી. થે તા કલવર્ધી પારસનાથ પ્રભકા પૂજો તા સહી (ટેક.) અષ્ટાદશ દ્રષણ કરી વરજિત દેવા તા સહી, દુક સ્થામ સલ્નો આનંદભર **એવા તા સહી ૧. પરમાનંદ કંદ પ્રભુ** પારસ પારસ તાે સહી, તુમ નિજ આતમકાે કનક કરત ડ્રક ફરસાે તાે સહી ર. અજર અમર પ્રભ ઇશ નિરંજન લંજન કર્મ કહી, એ તા સેવક મન વાંછિત સબ પુરણ અદ્ભુત કલ્પ સહી ૩. ચંદ અંક વેદેંદ્રિય સંવત ષષ્ઠી મૈત્ર લહી. મન હર્ષ હર્ષ પ્રભુક ગુણ ગાવત પરમા-નંદ લહ્યો. ૪.

# ગાેઘામ'ડન નવખ'ડાપાર્શ્વ જિનસ્તવના

٩

## ( રાગ બિહાગ )

દાયક હૈ પ્રભુ પાસ નિરંજન અંજન તિમિર મિટાઇરી, અનુભૂતિ નિજ પ્રગટ ભઇ હૈ પરમાનંદ ભરાઇ સખીરી દાયક ૧. સપ્ત ભંગ ષડ ભંગ અભંગે રંગે ગુલ્લુ પરજાઇરી, ચાર ભંગ અડ પક્ષ સુજ્ઞાતા ધ્યાતા શિવસુખ તાઇ સખીરી દા૦ ૨. ચાર નિખેપા નય ઘન સાતો જ્ઞાન ક્રિયા સસુદાયરી, તિમિર એકાંત મિચ્યા મત ટારી અંતજર્યીતિ જગાઇ સખીરી દા૦ ૩. તુમ જાને વિન નાથ નિરંજન કાલ અનંત ગમાઇરી, પરગુલ્લુ રાચ રચ્યા નટ નાટક નયના મૈલ ભરાઇ સખીરી દા૦ ૪.

તુમ અંજન ને તિમિર નસાયા દુર્નથ પિંથર મિટાઇરી, નિજ સ્વરૂપ કે જાન લયે હમ જિન મિલને મન લાઇ સખીરી દા૦ પ. હું હત હું હત ખંદર દાેઘે વિભુ તુમ દરશન પાઇરી, નિર્યામક તું કાંઠે મિલિયા અબ હમ ક્યા પરવાઇ સખીરી દા૦ ६. ઇશ કારણ તમ ભવાદધિ કાંઠે **એઠે ધ્યાન લગાઇરી, કરુણાસિંધુ** ભવ પાર કરાે મુજ ચરણ સરણ તુમ આઇ સખીરી ૭. તુમ સમ તારક કેાઇ ન દીસે ત્રિલુવન સગરે માંઇરી, કોન બેઠે લવસાયર તીરે પાસ પ્રભ વિના સાંઇ સખીરી દા૦ ૮. જ્યા જિન ચંદ આનંદ કે દાતા સગરે કાજ સરાઇરી, આતમ ચંદ ઉદ્યોત કિયા હૈ ભવા-દુધિ વેગ તરાઇ સખીરી દા૦ ૯.

5

( રાગ સારઠ કુબજાને જાઉ મારા યહ ચાલ )

શિવરમણી જાદુ ડારા, જળ પાસ જિનંદ જીહારા શિવ૦ (ટેક.) તિર્થંગ અમર નર નારક રૂપે, સાંગ ધરે અતિ ભારા માહકી દ્વાર બંધી ગલે મારે, ઘટમેં ઘાર અંધારા શિવ૦ ૧ કુમતા રમણ ભરમ રસ રા<sup>વ</sup>ચેા. ના<sup>ચ્</sup>યા અનાદિ અપારા, માતા ઉદર કૃપ **રસ** કસમલ, મનુષ જનમ મૈં નિકસે, પુન્ય ઉદય રખવારા કુમતા વાસ આસ મત કીજો, જિમ લલિતાંગ કુમારા શિં૦ અતર અંબીર જૈન ચલ નીકે, કુન અંગ સુધારા, સુમતા રંગ કરા નિજ તનુપેં, લેટા પાસ કુમારા શિં ૪. કિઢાં હાેસી વા નાથ નિરંજન, ઇમ ઢુંઢત

જગ સારા, ઘાઘા મંડણ સખ દુ:ખ ખંડણ, મિલીયા પ્રેમ પ્યારા શિં પ હુકમ પ્રભુકે શિવપદ માંગ્યા, અખ કયાં ઢીલ ઉદારા; સંવત શશિ નિધિ અગ્નિ નેત્ર જયૂં, તુંઠા પાસ કુમારા શિં દ. સંતાષ મુનિ ને હર્ષ સંઘકા, માર રહ્યો જિહાં વારા; શિવવધૂ નિહ્યે હુકમ પાસ કે, આનંદ મંગલ ચારા શિંઠ છ.

# રામનગરમ હેણુ શ્રી ચિંતામણી પા<sup>ર્</sup>વજિન સ્તવન

( ચાલ–સરવણકી )

અબ માેહે પાર ઉતાર, ચિંતામણી અબ માેહે. રામનગર મંડણ દુ:ખ ખંડણ, અવર ન કાઇ આધાર ચિં૦ ૧ આસ પાસ પ્રભુ

અજિત જિનેસર, મુનિસુવત ચિત ધાર; ચંદ્ર પ્રભૂશ્રી વીર જિનેસર, શાસનકે સિરદાર. ચિં૦ ૨. એક ઇચ્છક પ્રભુ લાહ કંઠણ લઇ. ભૂપતિ અંગ સંગ કાર; વચન યુક્તિસેં હમ હુઓ હૈ, યેઢ શક્તિ સંસાર. ચિં૦ 3. ચિંતામણી તુમ નામ ધરાવા, ચિંતત કિમ નહી કાર: સેવકને વિલવિલતા દેખી, અપના નામ સંભાર ચિં૦ ૪. ભ્રમત ભ્રમત ચિંતા-મણ પાયા, રામનગરમેં સાર, પાંચ સેવક પ્રભ પાંચ જિનેસર, પંચમી ગતિ દ્યો સાર. ચિં૦ ૫. સંવત ભુવન ભુવન નિધિ દધિસુત, આશ્વિન માસ અતિસાર; કર્મ વાટી પ્રતિ-પદિ. ગુણ ગાયા કર આતમ ઉદ્ધાર, ચિંવ દ.

## પા<sup>શ્વ<sup>°</sup>નાથના સ્તવનાે.</sup>

٩

( રાગ–પ્રભાતી )

પારસ નાથ દયા કર માપર, ભવસાગરથી પાર ઉતારા. પાં ૧ અવર દેવ સખ ત્યાંગ કરીને સરદ્યું લિયા પ્રભુ અબ મેં થારા. પાં ૨ કાશી દેશ ખનારસી નગરી, જહાં લિયા હૈ પ્રભુ અવતારા. પાં ૩ અધાસેન વામાજકે નંદન, ભવવન કાટન કા પ્રભુ આરા. પાં ૪ યેહ સંસાર પલાલ પુંજકા, દ્વર કરનેકા અગ્નિ ઝારા. પાં પ્ય યેહ સંસાર વિકેટ અટવીમેં, કામ ક્રોધ દુ:ખ દેતે હૈ ભારા. પાં ૬ શરદ્યું લિયા સુત અધાસેનેકા, કર પ્રભુ આતમ અબ ઉદારા. પાં છ

ર

## (રાગ લોરવી)

નીલવરણ પ્રભુ પાસછ બિરાજે, દરસનથી हु: भ कार्जरे नीझ (टेंड.) की कात्री प्रक्ष हरसन પાવે, ફિર મનસે નહી જાવેરે દરસ અપૂરવ કર કર પ્રાણી, પાપ નાશ કર જાવેરે નીં ૧ ચાર કુંટ ફિર સબ જગ જોયા, દરસ એસા નહી હાયા રે દાશરથપુર નીલવપુ જિન, મલ મેરા સબ ધાયા રે ની૦ ૨ જો પ્રભુજીકા दृश्स ५२ नित, नृतन रूप दिणावेरे नृतन રુપકા કલ હૈ યેહી, રુપ નવીન કુરાવેરે નીં 3. ચિત્ત એકાગર કર કર કાેઇ, **દરસ પ્રભ્** તન યાવે રે; તે રજની સુપનામેં દેખે, ફેર જનમ નહી આવે રે ની૦ ૪. કર ઉપર કર પ્રભુછ બિરાજે, સુચન ધ્યાન ખતાવે રે; તીન છત્ર પ્રભુ કે પર કરકે, ત્રિભુવન સ્વામી જનાવેર નીંગ્ય. ચામર કહત હૈ નીંગ્ય ઝૂક કર, ઉધ્ધ્વ ગતિ તુમ જાવે રે ભામંમડલ પૂઠે પ્રભુ દરસન તમ મિશ્યાત ગમાવે રે નીંગ્ર કર સાખારે; જિલ્નુ છન્દથી એમ કહત હૈ, સ્વામી ઇક જગ તાજરે નીંગ્ છ ઇસ જિનવર કી સેવામેં નિત, ગંડુ શ્રાવક રાવ્યા; આતમ લીપ્સા પૂરણ કીંજો, માક્ષ મારગ એક જાવ્યા રે નીંગ્ડ.

3

પાસ જિનંદ નિહાર હાે, તું ત્રિભુવન ત્રાતા. ટેક. તુમ દરશનસે અજર અમર **હાે**, નિરંજન નિરાકાર હાે તું૦ ૧ અવર દેવ નીકે કર દેખે, પેખે સર્વ વિકાર હો તું. ર અબ માહિ તારા ઢીલ ન કીજો, આતમ આનંદકાર તું૦ ૩.

#### X

#### ( राग हाहरे। )

ખઢયાે મમ ભાગ ખઢયાે મમ ભાગ નિરખો જિન ખિંખકાે ખઢયાે છ (ટેક.) મિટગઇ ફિકરી કરમ અઘ આજ, જિનંદ જસ અખીયાં જગતસિર તાજ. ાા ખળાા ૧ ાા સટક ગઇ મમતા કુગુરૂ લઇ લાજ, પાખંડ ગઢ ખંડની જિનંદ કિરપાજ ાા ખળાા ૨ ાા ભટક મરી જડતા આનંદ ખિડયા આજ, જિનંદ વામા નંદકા આતમ જગ રાજ ાા ખળાા 3 ાા

#### 808

પ

#### (રાગ દાદરા)

કરાજ ભરપૂર કરાજ ભરપૂર, આનંદ સુખ કંદકા કરાજ (ટેક.) વામાજ કે નંદા કરમદલ ચૂર, દયા દિલ રખીયા કુગતિ કરે દ્વર ક૦ ૧ સરણ તુમ લીના કાટાજ ભવસુર, ખ્લેજ મારી અખીયાં ઉગત જૈસે સૂર ક૦ ૨ સફલ અર્ક ચિંતા ભર્યોજ સુખપુર, આનંદ દિલ રખીયા તિમર હરા દ્વર ક૦ ૩

Ę

## (રાગ દુમરી)

મેં દેખા ચિદધન પારસકા, મેરે કાજ સરે સબ આજજ મેં. (ટેક.) નીલવરણ તનુ સુર નર માંહે, શાંતિ વદન સુખ સાજજ મેં ૧ અષ્ટાદશ દ્રષણ ગએ દ્ર<sup>રે</sup>, સારે ભક્ત સબ કાજજ મેં ૦૨ ચંદ વદન ભવિ જન મન માંહે, તું ત્રિભુવન સિરતાજજ મેં ૦૩ જનમ જનમ મેં તુમ પદ સેવું, એહી આત મ રાજજ મેં ૦૪.

G

#### (રાગ અંદ્રેજી વાજેકી ચાલ)

આનંદ તેર દર્શકા જિનરાજ માનું હું આ (ટેક.) તુંહી આનંદકંદકા હૈ તાર જાનું હું, અવર દેવ દેખીયે વિશેષીયેજ તું આ ૧૧ મુઝે કરા અમાર તાર માર જાર તું, તુંહી જો આજ લેટીયા અમેટીયાજ તું. આ ૨૨

આત્મા આનંદ ચંદ ફંદ ફાર તું, મુજ એક રૂપ કીજીએ દાતાર પાસ તું. આ૦ ૩

C

( રાગ ધ્રુપદ આઇ ઇંદ્રનાર દેશી )

સળ, કરમ જાર જિન સરન ધાર, તુમ નામ સાર ભવી સરત કાર, અનુભવ આધાર સમગતરસ ભીના સ૦ ૧ ભવાદિધ અપાર કરતાર તાર, જગ સત્થવાઢ સળ જગ આધાર તુંઢી પાસ નાથ અજરાઅમર કીના સ૦ ૨ સળ મેટ સાગ સળ વિષય ભાગ, કર આજ યાગ મિટે મનકા રાગ, તુમ નામ લેત માઢ ભાટ જય કીના, સ૦ ૩. મમ સથા કામ તુમ ચરન પામ, તુમ ધર્યા ધ્યાન ગયા પાપ નામ, આતમ આનંદ દરસન કરલીના સ૦ ૪ E

(રાગ પ્રભાતી)

થાડીસી જિંદગી સુપનસી માયા, ઇનમેં કર્યા મુરજાયાહેર થાં ટેક. તન ધન જોબન છિનકમે વિનસે, જિસપર મનરિઝાયાહેર થાં ૧ ગરવ ભાર જગમેં ન સમાતે, બાદર જિમ વિરક્ષાયાહેર થાં ૨ ભજ પ્રભુ પાસ દેવનક દેવા, આતમ અવિચલ માયા હેરે થાં ૩.

90

( રાગ પાલના ગડલ્યા વઢર્ઝયારે–દેશી )

પાલને જિન પાસ પાેંદઇયા ટેક. સુરપતિ મિલ સખ દેત હલાેરી, હરખી વામાદેવી મઇયા પા૦ ૧ ઇંદ્રાણી મિલ મંગલ ગાવે, નાચ કરે તાત થઇયા પા૦ ૨ તું મેરા લાલા જગ સળ વ્હાલા, ફિર ફિર સુખ મટકર્ષ્યા પા૦ ૩ આતમ કલ્પતરુ જગ પ્રગઠ્યો, દીઠા આનંદ લઇયા પા૦ ૪.

#### 99

#### (રાગ મરાઠી)

અહેંન પદંકા ભજકે ચેતન નિજ સ્વરૂપમેં રમ રહીયે, તુમ અકલ સરૂપી, છોડકે પરગુન નિજસત્તા લહીયે અ૦ ૧ લેદાલેદ અજર અવિનાશી રૂપ રંગ વિના તુમ કહીયે, ાનજ રંગરંગીલા, છોડકે લીલા નિજ ગુનમેં રહીયે અ૦ ર સંધ્યા રંગ અનંગ સંગ ત્યું જોબન તન ધન ક્યાં ગહીયે, કયાં ભરમ લુલાને, સુપનસી માયા ઇસમેં ના વહીયે અ૦ ૩ આતમ ઘટમેં ખાજ પિયારે બાહિર ભટકતા

ના રહિયે, ગડબડ સબ ત્યાગી, પાસકે ચર**ણ-**કમલમેં જારહીયે આ૦ ૪

92

(રાગ બિહાગ)

સિમર સિમરરે સુજ્ઞાની જિનંદ પદ ટેક અજર અમર સબ અલખ નિરંજન, ભંજન કર્મ કઠાની જિં૦ ૧ ચિદાનંદ ઘન અચર અમૂરત, સુરત ત્રિભુવન માની જિં૦ ૨ શાંતિ સુધારસ જિનવર પારસ, આરસ લાક નિશાની જિં૦ ૩ કાેંટલે નગરે બિંબ બિરાજે, આતમ અનુભવદાની જિં૦ ૪

69

(રાગ ઇમન અથવા પીલુ)

તાેરી સૂરતિકી **જાઉં ખલિહારી, માનુ** 

છળિ સમતા મતવારી, તેા૦ ટેક સમતારસ ભરે નયન કચાલે, અમૃત રસ વરસે દુગ તારી, શાંતવદન ભવિજન મન માહે, સાહે ચાનંદરસ કરતારી, તોo ૧ કામ મદન ભામિની સંગ નાહીં, શસ્ત્ર રહિત નહી દ્રેષ વિકારી, શમરસ મગન મગન નિજરૂપે, સખ દેવનકી છિ મિદ્દહારી. તાે ર ધ્યાન મગન કર ઉપર કરરી, પદ્માસન વિપદા સખ છારી. પૂરણ પ્રક્ષ આનંદ ઘનસ્વામી,-નામી નામ રટે અઘ ટારી. તાે ૩ શાંતરસમય મૂરતિ રાજે, નિરવિકાર સમતારસ બારી, તીન લુવ-નકે દેવનકી છબિ, તનિકહી તૈસા રૂપ ન ધારી તાે ૪ તીનાંહી દેવ અનંગસુલટનેં. વશ કીને શક્તિ સબ જારી, આતમ<sup>ે</sup> આનંદ નિજ રસ રાચી, પારસનાથકી હું બલિહારી તાે૦ પ

, 1

### નેમનાથના સ્તવના ૧

(રાગ-કયા કરૂં માતા મેરી પંડિત કે નીકરી)
નવલવ કેરી બ્રોત સજન તુમ તોડી ન જાએ!
ર નવ. ( આંકણી ) મુક્તિ રમણીસ્શું લાગી
લગન, મનમેં અતિ વૈરાગ ધરના છાડ ચલૈ નિજ સાથ સજન, મુખ ફેર દેખાવાર નવ૦ ૧ તુમ છાડી અખ જાત કહું, મેં નહી છાડત ઘર ન રહું, જોગન ખની તુમ સંગ ચહું, નિજ જયાતિ જગાવા રે નવ૦ ર આતમ વેર ન કુમતિ છલું, રાગ દેષ મદ માહ દલું, મુગતિ નગર તુમ સંગ ચહું, નિજ જોર

२

આવા નેમ સુખર્ચન કરા, દુખ કાહી

દેખાવા રે (આંકણી) વિરહ તુમારા અતિ હી કઠન, સહી ન શકું પલ એક વિન, જગત લાગ્યા સબ હાંસી કરન, મત છાંડીને જાવા રે આવાં ૧ કર્ણાસિંધુ નામ ધરન, સુણ અનાથ કે નાથ! જિન! રૂદન કરૂં તુમ ચરન પડન, ડુંક દયા દીલ લાવા રે આવા. અડ ભવ સુંદર પ્રીત કરી, અબ કશું ઉલડી રીત ધરી. આતમહીત જગલાજ ટરી, નિજ ભુવન સિધાવા રે આવા ૩.

# શ્રી મહાવીર જિન સ્તવન

( રાગ આઇ ખસંત )

વીર જિનંદ કુપાલ હાે, તું મુઝ મન ભાયા. તેરે બિન કોન અધમ ઉધારણ વારણ મિશ્યા **નાલ હાે તું મુઝ૦ ૧ વચન મુધા**રસ તુમ જગ પ્રગટે, ગટકે ભવિજન લાલ **હાે,** તું મુઝ. ૨ આતમ આનંદરસ **ભરલીનાે,** અજર અમર અકાલ હાે તું મુઝ. ૩

₹

ચલા લાઇ ચલકે દેખાવે, આજ પ્રભુ વીર દરસ પાવે (ટેક.) કુંડનપુર મહારાજ ખિરા-જે, મહિમા જસ ગાવે, ચલાં૦ ૧ ત્રિશલાન દ સુરતર જગમેં, વાંછિત ફલ પાવે, ચલાં૦ ૨ મન વચ તનુસે ભક્તિ કરત જે, અમરાપુર જાવે ચલાં૦ ૩ જન્મ કલ્યાણુક પ્રભુકા પ્રગટયા, આતમ જસ ગાવે ચલાં૦ ૪ ઇતિ.

3

ચલા ભાઇ તુમકા લે જાવે, જિહાં પ્રભુ

વીર દરસ થાવે ટેક. પાવાપુર મહાવીર બિરાજે, સુર નર જસ ગાવે ચલાં ૧ પાડલ કૈતકી દમન મરુવા, ચંપા ચુન લાવે ચલાે ૨ મદન તાપ સખ દ્વર કરનકાે, પૃજી સુખ પાવે ચલાે ૩ આતમ આનંદ મુક્તિ કલ્યાણુક, જય જયકાર થાવે ચલાે ૪.

8

# મહાવીર પાલના.

(ચાલ હાેરી)

ત્રિશલાદે ગાદ ખિલાવે છે (ટેક.) વોર જિનંદ જગત કિરપાલ, તેરા હી દરસ સુહાવે છે ત્રિ૦૧ આ મેરે વાલા ત્રિભુવન લાલા, હુમક હુમક ચલ આવે છે ત્રિ૦૨ પાલને પાલ્યો ત્રિભુવન નાયક, ફિર ફિર કંઠે લગાવે છે ત્રિવ્ટ આવા સખી મુઝ નંદન દેખા, જગત ઉદ્યોત કરાવે છે ત્રિવ્ ૪ આતમ અનુભવરસકે દાતા, ચરણ સરણ તુમ ભાવે છે ત્રિવ્ય

ч

#### (રાગ દુમરી)

ચલા ભવિજના જિન વંદનકા જિહાં વીર જિનંદ મુગતિ વરીયારે ટેક. પાવાપુરીમેં જિનજી બિરાજે, નાથ નિરંજન મુખ કરીયારે ચ૦ ૧ ચરમ ચૌમાસા કરી જિનવરને, ગૌતમ કેવલપદ વરીયારે ચ૦ ૨ આનંદ મંગલ પ્રભુજીકે નામે, આતમ અનુભવ ભવ

ŧ

( રાગ અંમ્રેજી વાજેકી ચાલ)

જિનંદ ચંદ દેખકે આનંદ લયો હું.

તું હી કલંક પંકકા નિપંકકાર તું, અંધ કર્મ ધંધકા વિડાર માર તું જિં ૧ દાસકા નિહાર તાર વીર નાથ તું, રંગ ભંગ માહિકા વિરંગ જાર તું જિં ૨ નિરખ તાત રૈન રૈન નાથ સાથ તું, તેરે હી દર્શન પરસકા આનંદ માનું હું જિં સૂર નુર રંગકા અનંગ કાર તું, આતમા આનંદ રંગ રાજ આજ હું જિં ૪

O

(રાગ બિહાગ)

યું સિમરારે સુજ્ઞાની, જિનંદપદ ટેક

વદન ચંદ જયું શીતલ સાહે, અમૃતરસ મયી વાની જિં ૧ ચિદાન દંઘન અજર અમર તું, જ્યાતિમાં જ્યાતિ સમાની જિં ૧ શ્રેષ્ટ્રિક નરપતિ પદકજ સેવી, જિનવર પદ ઉપજાની જિં ૩ આતમ આનંદ મંગલમાલા અજર અમર પદ ખાની જિં ૪

4

# મહાવીરસ્વામીનું સ્તવન.

(રાગ-ભાપાલી તાલ જલદ એક તા**લ**.)

નાચત સુર પઠિત બંદ મંગ**લ ગુણ ગારી,** આંચલી સુરસુંદરી કર સંકેત પિક**ધુની મીલ** ભ્રમરી દેત; રમક–ઝમક મધુરી તા**ન, ઘુલરૂ** ઘુનિકારી. નાચત૦ ૧ જય જિથુંદ **શિશિરચંદ** ભવિત ચકારે માેદ કંદ; કામવામ ભ્રમ નિકંદ, સેવક તમ તારી. નાચતા ર ધૂં ધૂં ધપતા રચંગ, ખુખુહ ઘુટટ જલ તરંગ; વેશ્ વીશુા તાર રંગ, જય જય અઘ ટારી. નાચતા 3 સિરિ સિદ્ધારથ ભૂપનંદ, વર્તમાન જિનદિનંદ; મધ્યમા નગરી સુરીંદ, કરી ઉદય મનહારી નાચતા ૪ ગૌતમ મુખ મુનિવરિંદ, તારે બ્રમ કાટ ફંદ; આત્મ આનંદચંદ, જય જય શિવચારી. નાચતા પ

Ė

#### ( રાગ–માઢ. )

પ્રીત લાગી રે જિણુંદશુ પ્રોત લાગી રે, આંચલી૦ જૈસે ધેનુ વન ફિરે રે, મન અછરે કેરે માંહ; ચરણુકમલ ત્યું વીર કેરે છિનક હી વિસરત નહિ. જિણુંદ૦ ૧ વિ<sup>'દ</sup>યાચલ રૈવા નદી રે, ગજવર ભૂલત નાહ; મ**નમાહન** તુમ મૂર્તિ રે, સિમિરત મિટે દ્ર:ખ ઠાહ. જિણંદ૦ ર તેં તાર્ચી પ્રભુ માહકા રે, હરી ભવસાગર પીર: જ્ઞાન નયન સુજે તેં દીયે રે. કરૂણા રસમય વીર. જિણંદ૦ ૩ કાેટિ વદન કાેડિ જીઅસે રે, કાેડી સાગર પર્યાત; ગુણા ગાઉં તેરે બક્તિ શુંરે, તેા તુમ રિચ્ચ ક્રાન અંત. જિણંદ૦ ૪ કદિ એક દિન મુજ આવશે રે, નિરખું તેરા રે રૂપ; મા મન આશા તા કુલે રે, ફિર ન પરૂં ભવકૂપ. જિણંદ૦ પ ચરણકમલ રેણ મલેરે; હું લાહું જગદીશ; અંહિ ન છેાડું તવ લગેરે, ન કરે નિજ સમ ઇશ. જિલંદ૦ ૬ આતમરામ તું માહરા રે, ત્રિસલાનંદન વીર; જ્ઞાન દિવાકર જગ જયા રે, ભંજન પર દુ:ખ લીર. જિણંદ૦ ૭ 90

#### ( રાગ–રામકલી )

તેરા દરસ મન ભાયા ચરમ જિન. તેરાં આંચલી તું પ્રભુ કરૂણા રસમય સ્વામી, ગ**લ<sup>ે</sup> મે**ં સાેગ મિટાયા: ત્રિશલા માતાકાે આનંદ દીના, જ્ઞાતનંદન જગ ગાયા. ચરમ ૧ વરસી દાન દે રાેરતા વારી, સંયમ રાજ્ય ઉપાયા; દીનદ્વીનતા ક્ષ્પુયન તેરે, સતચિદ આનંદ રાયાે. ચરમ૦ ૨ કરૂણા મંઘર નયને નીરખો, ચંડકાશિક સુખદાયા; આનંદ રસ ભર મુરગતિ પહું તા, એસા કાજ્ય કરાયા. ચરમ ૩ રતન કમલ દ્વિજવરકા દીના, ગાશાલક ઉઘરાયા, જમાલી પન્નર ભવ અંતે, મહાનંદ પદ ઠાયા. ચરમ૦ ૪ મત્સરી ગોતમકા ગાય-ધારી, શાસનનાયક ઠાયા, તેરે અવદાત ગિછાં જગકેતે, કરૂણાસિંધુ સાહાયા. ચરમ૦ ૫ હું ખાલક શરણાગત તેરા, મુજકા કયું વિસરાયા; તેરે વિરહેસે હું દુ:ખ પામું, કર મુજ આતમ રાયા ચરમ૦ ૬.

#### 99

## (રાગ-વસંત સિ'ધ કારી)

વીર પ્રભુ મન ભાયા **રે, મેરે ભવદુ:ખ** ટારે વીર, આંચલી૦ દેશના અમૃત ર**સભરી** નીકી ભવ ભવ તાપ મિટાયા; સાલ પહાર લગ દે જિનવરજી કરૂણાસિંધુ સાહાયા રે. મે**૦ ૧** પચપન સુભ ફલ પચપન ઇતરે, યહી અધ્યયન સુનાયા, છત્રીસ વિન પૂછે પ્રશ્નો કા, ઉત્તર કથન કરાયા રે મે૦ ૨ એક અધ્યયનહી

નામ પ્રધાને, કથન કરત મહારાયા; મહાનંદ પદ જગ ગુરૂ પાયા, જયજયકાર કરાયા રે. મે૦ ૩ કલ્યાણક નિર્વાણ મહાચ્છવ, કાર્તિક અમાવસ ઠાયેા, ચઉસઠ સુરપતિ સાગ કરત હે. ભરતે તરિ છિયાયા રે. મે૦ ૪ ગૌતમદેવ શરમ પ્રતિબાધી, સુન મનમેં ગભરાયા; વર્ધમાન મુજે છેાડ જગતમેં. એકાહી માક્ષ સિધાયારા. મેં ૫ કાણ આગલ હું પ્રશ્ન કરશું, ઉત્તર કાેેે સુણાયા; કુમતિ ઉલ્લુક બાેલેગે અધુના, અધકાર જગ છાયા રે. મેંગ ૬ તું નહિ કિસકા કાે નહિ તેરા, તું નિજ આતમરાયા; ઇમ ચિંતતહી કેવલ પાયા, જય જય મંગલ ગાયા રે. મેઠ છ

#### 9.3

## ( રાગ-સાેરઢ. )

વીરજિને દીની માને, એક જરી, એક ભુજંગ પંચઢી નાગણ, સુંધત તુરત મરી; આંચલી કુમતિ કુટલ અનાદિકી વૈરણ, દેખત તુરત ડરી, ચારાહી દાસી પૂત ભયંકર, હુંએ ભસમજરી વીર૦ ૧ બાવીસ કુમતિ પૂત હઠિલે, નાઠે તુરત મરી, દેાઉ સુભટ જર મૂરસે નાસે, છુટ્યો મદન મરી. વીર૦ ર મહાનંદ રસ ચાખત પાયા, તન-મન દાહ ઠરી, અજ-રામર પદ સંગ સુઢાયા, ભવ ભવ તાપ હરી. વીર૦ ૩ શિવવર્ધ વસી કરણ કાે નીકી, લીનાે રતન ધરી, આતમ આનંદ રસકી દાતા, વીરપ્રભ દાન કરી. વીર૦ ૪

**૧૩** ( રાગ– )

વીરજીન દર્શન નયનાનંદ, વીરજિન. આંચલી ચંદ્રવદન મુખ તિમિર હરે જગ. કરૂણા રસદ્રગ ભરે મકરંદ; નિલાંબુજ દેખી મન મધુકર, શુંજે તુંહી તુંહી નાદ કરંદ. વોરજિન૦ ૧ કનક વરણ તનુ ભવિ મન માહે, સાેહે જીતે સુરગન વૃંદ, મુખથી અમૃત રસકસ પીકે, શિખીવત ભવિજન નાચ કરંદ. વીર૦ ર તપત મિટી તુમ વચનામૃતસે, નાસે જનમ મરણ દુ:ખ કુંદ, અક્ષયરે તુમ દરસ કરીને, પત્યક્ષ માનું હું જિનચંદ વીરજિણંદ૦ ૩ અરજ કરત હું સુણુ ભયભંજન, રંજન નિજ ગુણ કર સુખકંદ; ત્રિસલાનંદન જગત જયાંકર કપા કરાે મુજ આતમચંદ વીરજિન૦ ૪

#### 88

### ( राग-वसंत सि'ध धारी )

રે સુણ વીર જિણંદા, ચરણ શરણ બહું તેરા. સુણ આંચલી૦ કામકોધ મદરાગ અજ્ઞાના લાભ દ્રેષ માહ ચેરા, માયાકુરાંડી મદસુત છાંડી, ઇન દીના મુજે ઘેરારે સુદ્ધ ૧. મન-વચ તનુસે કરત આકર્ષણ, વામ રસ અનેરા; સખ ધન દાહે અકર રાગકાે, રંજીત પર ગુણ-કેરા રે. સુણ ૨. સાંકા કંખા ભ્રાંતિ વઢાવે, મમતા આશ ઘનેરા; અપ્રીતિ કરે છીનકમેં જનકા, દીયા ગતિ ચાર વસેરા રે. સુણ્ 3. ચારિત્ર રાજકા ત્રાસ દીયે નિતું, નિજગુણ દાળે મેરા; સદ આગમ સંતાષ સુરંગા, સમ્યગ્ દર્શન મેરા રે સુછ્રુ૦ ૪ હુકમ કરાે કરે સાનિધ

મૈરી, નાસે લરમ અધેરા; આત્મ આનંદ મંગલ દીજે, હું જિન ખાલક તેરા સુઘ્ણ પ

#### 94

વીર જિનેશ્વર સ્વામી આનંદકર, વીર૦ આંચલી. માહન તુમ વિન કિતહી ન લાગે, જ્યું ભામની વશ કામી આ૦૧ પતત ઊદ્ધારણું ભામની વશ કામી આ૦૧ પતત ઊદ્ધારણું બરૂદ તિહારા, કરૂણા રસ મત નામી. આ૦ ૨ અન્યદેવ ખહુ વિધિકર સેવે, ક્છુય નહી હું પામી. આ૦ ૩ ચિંતામણી સુરતરૂ તુમ સેવી, મિશ્યા કુમત હું વામી. આ૦ ૪ જન્મ જન્મ તુમ પદકજ સેવા, ચાહું મન વિસરામી આ૦ ૫ રંભા રમણુ સુરિંદ પદ સફી; વાંછું નહી નિકામી. આ૦ ૬ આ-

ત્મારામ આનંદ રસ પૂરશુ, દે દરશન સુખ ધામી. આ૦ ૭

9.6

(રાગ પંજાબી ઢેકાની દુમરી.)

મેરી સૈયાં નજર કર તું વર્ષ માન, તું સાચી વીર કર્ણા નિધાન; મેરી સૈયાં. આંચલી. તેરાહી ચરણુકમલકા મધુકર, મુખ વીર વોર સહિત નામ. મેરી સૈયાં ૧ તુમ વિરહા દુ:ખમૂ પુન આરા, મનબલ દુખલ તનુ કનામ. મેરી સૈયાં ૨ ઉત્તરાધ્યનમેં તુમ વચરાજે, તેહી આલંખન ચિત્તમેં ઠામ મેરી સૈયાં ૦ ૩ તુમ બિન કાષ્યુ કરે, મુજ કર્ણા ધામ. મેરી સયાં ૪ કર્ણા ધામ.

નિરખા, પાસું પદ જિમ આત્મરામ મેરી સૈયાં૦ ૪

#### ૧૭

(રાગ ભાેપાલી તાલ દીપચંદી. )

ઇતનુ માંશું રે ઇતનુ માંશું રે ભવભવ, ચરણુ સરણુ તુમ કેરા. ઇતનું આંચલીં સિદ્ધારથ નૃપ નંદન કેરા, ત્રિશલા માતા આનંદ વધે રે; જ્ઞાતનંદન પ્રભુ ત્રિભુવન માહે, સાંહે હરિત ભવ ફેરા. ઇતનું ૧ દીન દયાલ કરૂણાનિધિ સ્વામી, વર્ધમાન મહાવીર ભવેરા; શ્રમણુ સુઢં કર દુ:ખ હરનામી, આર્યપુત્ર ભ્રમ ભુત દલેરા. ઇતનું ૨ તેરાહી નામસે દું મદમાતા સ્મરણુ કરત આનંદ ભરેરા, તેરે ભરાસે હી ભીતિ નિવારી, આનંદ

મંગલ તુમહી ખરેરાે. ઇતનું 3 પુરસ્ પુષ્ય ઉદય કરી પામી, શાસન તુમસે નાશ અધેરા; જ્યાે જગદીશ્વર જિનેશ્વર, તું મુજ ઇશ્વર હું તુમ ચેરાે. ઇતનુ ૪ આત્મરામ આણું દ રસ પુરશુ, સૂરશુ કરમ કલાં કુ ઠગેરાે, શાસન તેરાે જગ જયવંતાે, સેવક વંદત નિશદિન તેરાે. ઇતનું પ

# રાધનપુર બિરાજમાન ચઉવીસ છન સાધારણ સ્તવન.

( राग-तुभरी )

જિણંદા તારે ચરણ કમલકી **રે, હું** ભક્તિ કરૂ મન રંગે; જ્યું કર્મ સુલટ સભ ભંગે, હું બેસુ શિવપુર દંગે જિણ્લુંદા અંચ**ઢી**  માદિ છન સ્વામી રે, તું અંતરજામી રે, પ્રભુ શાંતિનાથ જિનચંદા, તું અજર અમર સુખકંદા, તું નાભિરાય કુલ નંદા; જિનંદા૦ ૧ ચિંતામણી નામે રે, વંછીત પામે રે, છન શાંતિ શાંતિ કરતારા, પામ્યાે ભવજલધિ પારા, તું ધર્મનાથ સુખકારા. જીણું દા૦ ૨ શાંતિજીન તારા રે, બિરૂદ તીહારા રે, ચિંતા-મણી જગમેં જાચે, કલ્યાણ પાસ જગ સાચે, ત્રમ પાસ સામલે રાચે જિણ દા૦ ૩ સહ કુણ સાહે રે. માહુન મન માહે રે. ગાડી છન શરણ તુમારી; તું ધર્મનાથ જયકારી. તું અજીત અચર સુખકારી જીણદા૦૪ કૃંથ જીન રાજા રે, વાસ્પૂજ્ય તાજા રે, વાગે જગ ડંકા તેરા. તું મહાવીર ગુરૂ મેરા, હું ખાલક ચૈરા તેરા. જણંદા૦ ૫ કુંશુજન ચંદા રે,

વિમલ સુખકંદારે, શીતલકી હું ખલિહારી, નેમીશ્વર રાજીલ તારી. શ્રીમંધિર આનંદ-કારી ૬ જીણંદ૦ વીરજીન દાતા રે, કરાે મુજ શાતા રે, પ્રભુ તું તારક મુજ કેરા; કરૂણા-નિધિ સ્વામી મેરા, હું શાસન માનું તેરા હ છાં દા૦ શરણાગત તારીરે, નહી અન્યગતિ મારી રે, તુમ નામ તણા આધારા, તુમ સિમર સિમર સિરિકારા, તુમ વીર હા દુ:ખ મઆરા. જીણંદ૦ ૮ સંઘ મન હરનારે. અક્ષય નિધિ ભરનારે, નાયક શ્રી મૂલજનંદા. રાધણપુર નગર સુઢંદા, સહુ સંઘને માદ કરંદા જીર્ણાદા૦ ૯ રાધણપુર વાસા રે, માસ ચાર રહી ખાંસા રે, સહુ સંઘ મને આનંદી, ભવભાંતી સખહી નીકંદી, ચઉવીસે જિનવર વંદી ૧૦ જીષાંદા૦ અંબુનિધી વેદા રે, અંક

ઇંદુ નિખેદા રે, સંવત આયેા સુખકારી; દ્રા-વિશંતી મુની મનાહારી, સહુ નિજ આતમા હિતકારી. છણુંદા૦ ૧૧

# " અથ સર્વ જિન સામાન્ય સ્તવન "

જાણું દજ અમ માંએ ડાંગરીયા, કાટવાટ ભયા થાનક ભયાનક ાા અમ આંકણી ાા ભ્રમત ભ્રમત જગ જાલ કર્યો મેં, તા દુ:ખ અનંતા પાય ાા જી ાા દીન અનાથ વિદ્વાર લાલ તુમ, અમ ચરણ શરણ તુમ પાય ાા જી ાા અમ ાા ૧ ાા જાચક નિશ્કીન માગત તા પણ, હાની કચ્છુ નહિ થાય ાા જી ાા પ્રભુજી નહિ તા ચિતિત દાયક, લાયક સો ન કહાય ાા જી ાા અમ ાા ૨ ાા જો દાયક સમરથ નહિ તા કુણ, તા કુમાગણ જાય ાા જી ાા ત્રિભુવન કલ્પતર મેં જાચ્ચા, કહાે કેમ નિષ્ફલ થાયા છા અળા ૩ ા અવગુષ્યુ માની પરિહર તા, આદી ગુણી કાેે શુ થાયા છાા પારસ લાેે હ દાેષ નિવ માને, કરે શુદ્ધ કંચન કાય ા છાા અળા ૪ ાા આતમરામ આનંદરસ પુરાશુ, ચૂરાશુ સમર કલાયા છાા અજર અમર પુરાશુ પ્રભુ પામી, અળ માંેએ કમી ન કાંયા છાા અળા પા



# ખંડ ર જો.

# દ્વાદશ ભાવના અને બીજા પદેા પ્રથમ અનિત્ય ભાવના

યાવન ધન થીર નહી રેહના રે આંચલી પ્રાત સમય જો નજરે આવે મધ્ય દીને નહીં દીસે, જો મધ્યાને સાં નહીં રાત્રે કયાં વિરથા મન હીંસે. યાવન ૧ પવન ઝકારે ખાદલ વિનસે ત્યું શરીર તુમ નાસે, લછી જલ તરંગવત ચપલા કયાં ખાંધે મન આસે વેાવન રવલા સંગ સુપનસી માયા ઇનમેં રાગહિ કૈસા, છિનમેં ઉડે અર્ક્કત્લ જયું યાવન જગમાં અસા વેાવન ૩ ચકા હિર પુરંદર રાજે

મદ માતે રસ માહે, કોન દેશમેં મરી પહુંતે તિનકી ખખર ન કાહે. યાેવન૦ ૪ જગ માયા મેં નહીં લાેબાવે આતમરામ સથાને, અજર અમર તું સદા નિત્ય હૈ જિન ધૂનિ યહ સુની કાને. યાેવન૦ પ

### દૂસરી અશરણ ભાવના

( રાગ મરાઠી, અપને પદેકા તજકર ચેતન પરમે ફસના ના ચાઇએ–એ દેશી. )

નિજ સ્વરૂપ જાને વિન ચેતન જગમેં નહીં કાેઇ હૈ સરના, કર્યા ભરમ ભૂલાના જાન નિજરૂપ આનંદ રસ ઘટ ભરના. નિજ૦ ૧ ઇંદ્ર ઉપેંદ્ર આદિ સખરાને વિના સરન યમ મુખ પરના, અતિ રાગ ભરાયે છવ કી કોન કરે જગમેં કરૂણા. નિજ ૨ માત

પિતા સ્વસુ ભાત પુત્ર કે દેખત હી યમ લે ચલના, મુખવાય રહેંગે સરણા નહીં તિનને કા કરના નિજ૦ ૩ મૃતક દેખી સાચ કરે મન અપના સાચ નહીં કરતા, દ્રઢ મૂરખ તુંરે કરમ કી ગતિસે સહ જગમેં પ્રીરના. નિજ૦ ૪ જખ વન દૂખ દાવાનલ દહકે હિરન પાત કાે કાેસરના, તિમ સરણ વિના તું માહસે પાપ પિંડકા કર્યા ભરના નિજ૦ પ હરિ વિરંચિ ઇશ નહીં ત્રાતે આપદો તિનકા કર્યા મરના જિન વચનહિ સાથે છવના જિતનાહિ આયુ ધરના. નિજ૦ ૬ આતમ રામ તું સમજ સિયાણે લે જિનવર વચકા સરના. મમતા મત કીજે નહીં તેરી મેરી મેં તે પરના નિજ૦ છ

### અથ તૃતીય સંસાર ભાવના

રાગ-સારઠ કુળજાને જાદુ ડારા એ દેશી.

ઉરઝાયા આતમજ્ઞાની સંસાર દુખાંકી ખાની ઉરઝાયા, આંચલી૦ વેદપાઠી મરો પાણજ હાવે સ્વામી સેવક પામી, પ્રક્રા કીટ દ્વિજવર રાસભ નૃપ વર નરક હી ગામી ઉર૦ ૧ સુરવર ખર ખર જગયતિ હૈાવે રંક રાજ વિસરામી. જગ નાટક મેં નટવત ના<sup>ચ્</sup>યા કર નાના વિધ તાની ઉરુ ર કાન ગતિ મેં છવ ન જાવે છારે નહીં કાઇ થાની, સંસારી કર્મ-સંગથી પૂર્વી કચવર કૂટી જગનામી ઉર૦ ૩ એક પ્રદેશ નહીં જગ ખાલી જનમ મરા નહીં ઠાની, પવન ઝકારે પત્ર ગગન જ્યું ઉડત ફિરે જડકામી ઉરુ ૪ સતચિત આનંદ **રૂપ**  સંભારા છારા કુમત કુરાની, જિનવર ભાષિત મગ ચલ ચેતન તાે તુમ આતમજ્ઞાની ઉર૦ ૬.

## **અથ ચ**તુર્થ એક્ત્વ ભાવના.

( રાગ-- બઢંસ. )

ત્મ કર્યાં ભૂલપર મમતા મેં યા જગ મેં કહા કાન હે તેરા તુમ અાંચલી. આયા એક હી એક હી જાવે સાથી નહીં જગ મુખન વસેરા, એક હી સુખ દુઃખ ભાગવે પ્રાણી સંચિત જો જન્માંતર કરા. તુમ ૧ ધન સંચ્યા કરી પાપ ભયંકર ભાગત સ્વજન આનંદ ભરેરા, આપ મરી ગયા નરક હી થાને સહે કહેશ અનંત ખરેરા. તુમ ૧ ૨ જીસ વનિતાસે મદ નહિ માતા દિયે આભરણ હિ વસન ભલેરા, સા તનુ સજી પરપુરુષ કે

સંગે ભોગ કરે મન હર્ષ ઘનેરા. તુમo 3 છિવિત રુપ વિદ્યુત્ સમ ચંચલ ડાભ અની ઉદ ભિંદુ લગેરા, ઇનમેં કર્યાં સુરઝાયા ચૈતન સત ચિદ આનંદ રુપ અકેરા. તુમo ૪ એકહી આતમરામ સુહંકર સર્વ ભયંકર દુર ટરેરા, સમ્યગ દરસન જ્ઞાન સ્વરુપી ભેષ સંયાગહિ બહા ઘરેરા. તુમo પ

### પંચમી અન્યત્વ લાવના

( રાગ-બેરવી )

ખુશાસાન રસ રંગી રે ચેતન મા ખુશા માં આંચલી. તન ધન સ્વજન સાહાયક જે તે ઇનસે અન્ય નિરંગી રે મ જીવસે એહી વિલક્ષણ દીસે અન્ય પણ દગ સંગી રે મા ખુશા મા આને સ્

આતમ ભિન્ન હિ ભંગી રૈ ા તિન કાં સાંગ શંકુસં પીડા વ્યાપે નહીં ઉપ ભંગી રે ા પ્રશ્રા રા જેસેં કુધાતુ સેં કંચન બિગર્યો દીસે સ્વરૂપ વિરંગી રે ા ગયે કુધાતુ કે નિજગુન ચંગી રે ા પ્રશ્રા લા કા કરમ કુધાતુસેં ચેતન બિગર્યો માને સબહિ એકં ગીરા સમ્યગ દરસન ચરણ તાપસે દાહે કરમ સુરંગી રે ા પ્રશ્રા લાપ કા આતમ બિન્ન સદા જહ તાહેં સત ચિદ રૂપ ધરંગી રે ા આનંદ પ્રશ્રા સુઢંકર સાહે અજર અમર અનંગી રે ા પ્રશ્રા ા પા

# છઠ્ઠી અશુચિ શાવના

( રામ-સિંધ કારી )

તતુ શુચી નહીં હાેવે કાહેકું ભરમ ભુલા

નાતુ તનુ મ આંચલી મ રસ લેપ્દ્રી પલ મેક હાડસેં મજજા રેત શુદ્ધાનારા આંત મૂત પિત્ત સિંભદ્ધી કસમલ અતિહી દુર્ગ ધ ભરાનારે તન ૧ નવહિજ શ્રોત ડરે મલગંધિ રસ કદેમ અમુહાનારા તનુમે શુચિ સંકલ્પહિ કરના એહીજ નામ અજ્ઞાનારે. તતુ. ૨ નવ વરહ્યુની સુખ ચંદ્રજયું નિરખી મનમેં અતિ હરવાનારે, રૂધિર પયમલ મૂત્ર પેટમેં નસનસ મૈલ ભરાનારે. તતુ. ૩ રૂધિર મ<sup>ે</sup>સકી કુચ થ**ંથી** હૈ મુખસેં લાલ વહાનારે, ત્રૂથ મૂત્રકે દ્વાર ઘનીલે તિનસે ભાગ કરાનારે. તતુ. ૪ અશ્વચિ તર ખાન દેહ શુચિ નાહી જો સત સ્નાન કરાનારે; આતમ આનંદ શાચિતર સાંહે દેહ મમતા તજ રાનારે. તન. પ

### સાતમી આશ્રવ સાવના

( રાગ દુમરી ભેરવી )

આશ્રવ અતિ દુખદાનારે ચેતન આશ્રવ. આંચલી. મન વચ કાયા કે વ્યાપારે યાગ યહી મુખ માતારે, કર્મ શુભાશુભ જીવકાં આવે આશ્રવ જિનમત ગાનારે. આશ્રવ. ૧ મેગ્યાદિ ભાવના વાસિત મન પુન્યાશ્રવ સુખ દાનારે, વિષય કષાયે પીડિત ચેતન પાપે પીંડ ભરા-નારે. આશ્રવ ૨ જિન આગમ અનુસારી વચને, પુન્યાતુબંધી પુનાનારે, મિથ્યા મત વચને કરી આવે, પાપાશ્રવ દુ:ખ થાનારે. આશ્રવ. ૩ ગુ<sup>ર</sup>તશરીર સેં પુન્ય સુદ્ધંકર કરે જગવાસી સિયાનારે, હિસક ષટુકાયાકા જંતુ જગ મેં પાપ કરાનારે આશ્રવ ૪ ચાગ કષાય વિષય પરમાદા વિરતિ રહિતહિ અજ્ઞાનારે, મિથ્યા દરસની આરત રોફી પાપ કરે સુખઢાનારે. આશ્રવ પ આત્મ સદા સુઢંકર નિર્મલ જિન વચ અમૃત પાનારે, કરકે જીવે સદા નિરંગી પામે પદ નિરવાના રે આશ્રવ૦ ૬

## આઠેમી સંવર લાવના

( રામ-વિદ્વાગ )

જિતંદ વચ સંવર સુનરે સુજ્ઞાની. આંચલી. સબ આશ્રવ કે આવત રાેકે સંવર જિતવર માની, સાે ભી દાેય ભેદ સેં વરન્યાે 4 બ્યભાવ સુખદાની જિતંદ ૧ કરમ શ્રહ્યુકા છેદ કરે જો સંવર દરખ વિધાની, ભવ હેતુ કિરિયા જો ત્યાંગે ભાવ સંવર સુખ ખાની. જિતંદ ૦ ૨ જિસ જિસ કારણ સેંતી રૂંધે આશ્રવ જલ

પથ પાની, તે તે ઉપાય નિરાધ કે તાંઇ જોડે પંડિત જ્ઞાની, જિનંદ૦ ૩ ખમ મૃદ્ સરત અનીકા સેતી ક્રોધ માન છત થાની. લાભ એ ચારા ક્રમ સેં રૂન્ધે તા કહ્યીએ શકા ધ્યાની. જિનંદ૦ ૪ કરે અસંયમ દ્રહતા જિનકી તે વિષયાં વિષમાની, ઇન્દ્રિય સંયમ પુરન સેવી કરે જર મૂર સે હાની. જિનંદ ય તીન ગુષ્તિસે લાગકા છતે હરે પરમાદ કુરાની, અપરમાદે પાપ યાગ કું બિરતી સેં સુખ જાની. જિનંદ ६. સમ્યગ દરસસે મિથ્યા છતી આરત રોદ્રહિ ધાની, થીર ચીત કરીને છત ચિદાનંદા આતમયદ નિર્વાની જિનંદ હ

**નવસી નિજ<sup>°</sup>રા સાવના.** (રાગ કમાચ દુર્મ'તિ ડારદે મેરે પ્રાણી દુર્માત એ દેશા) ચૈતન નિજ<sup>°</sup>રા <mark>સાવના લાવે રે. ચે</mark>તન.

આંચલીં જગ તરુ બીજ સત કરમ જે, ખેરુ કરે સુખપાયે; સાે નિજ રા દાય લોક સુનીનો, સકામા અકામ બતાવે રે. ચેતના ૧ સંયમી કાે સકામ નિજેરા, ઇતરા કાે ઇતર કહાવે; કર્મ પાપ કા કલ જો ભ્રાેગો. સ્વયં ઉપાય સનાવે રે. ચેતન૦ ર મલચુત કનક તપ્ત વન્હિસે જેસે દાષ જરાવે, તપ અગ્નિ સેં કર્મ તપાયે તેસે છવ સુબાવે રે. ચેતન૦ ૩ ખાના નહિં ઉનાદરિ કરની, વિરતી સંખેપ ગિનાવે: રસ ત્યાગે તન કષ્ટ કરે જે. ઇન્દ્રિય વિષય રુંધાવે રે. ચેતન ૪ ષ૮ લેકે યક ખાદા કહ્યો તપ, ષઢ વિધ અંતર ઠાવે: પ્રાય-છિત્ત વિયાવ<sup>ચ</sup>ચ સુ**હ**ંકર, વિનય બ્<u>યુ</u>ત્સર્ગ ધરાવે રે. ચેતન૦ ૫ શુભ ધ્યાને તપા અગ્નિ દીપે, ખાહિર અંદર ભાવે; સંયમી જન કરે

અદુષ્ટ નિજેરા, દુજજેર ક્ષણુ ખય જાવે રે. ચૈતના દ ખંધન ગયે તુંખ જયું જલ મેં, છિનક મેં ઉર્ધાહ આવે; આતમ નિર્મલ સુધ પદ પામી, જનમ મરણ મિટાવે રે. ચૈતના ૭

### દરામી ધર્મ ભાવના

( राभ-भाढ )

ચેતનજ થાને ધર્મની ભાવના દાખા છ મહારારાજ હા ચેતન છા આંચલી ા ધર્મ જિનંદ બતાયા છ માહારારાજરે કાંઇ જેહને આલંબીહે જિરે કાંઇ જેહને આલંબી ા ભવાદધિ મેં ન ડુખાયા છ મહારારાજરે ાા ચેતના ૧ ા સંયમ સત્વ સુહાયા છ મહારારાજરે કાઇ બ્રહ્મ અકિંચન તપ સુચિ સરલ ગિનાયા અહારારાજરે ॥ ચેતન ॥ ર ॥ ખાંતિ માર્દવ સુક્તિ અહારારાજરે કાંઇ દસવિધ ધર્મી વીરજિનંદ સુનાયા છ મહારા-રાજરે ॥ ચેતન ॥ ૩ ॥ નરક પહંત રાખે છ મહારારાજરે કાંઇ તીર્થે કર પદ ધર્મ થકી જગ પાયા અહારારાજ ॥ ચેતન ॥ ૪ ॥ સંકટમેં સુખ આપે અહારારાજરે કાંઇ આતમાનં કી ધર્મ અતિ સુખ દાયા અહારા-રાજરે ચેતન ॥ ૫ ॥

### એકાદશમી લાેકસ્વરૂપ લાવના

( 김기-아ન 동생. )

ભવી લાેક સ્વરૂપ સમર રે સમ. આંચલી૦ કંટિ ધરિ ઢાથ ચરણ વિસ્તારી, નર આધુતિ

ચિત ધર રે; ષડુંદ્રબ્ય પુરણલાક સમરલે ઉપ-જત અિનસત થિર રે. અવી૦ ૧ ત્રિભુવન **્યાપક લાૈક વિરાજે, પૃથવી સાત સુધર** રે: ઘનાેદધિ ઘનતનુ વાત વિલ કલશે. ચાર એાર રહી થીર રે. ભવીં ર વેત્રાસન સમ લાક અધા હૈ. ઝલ્લરા બિ મધ્યવર રે; મુર-બાકાર હી ઊ<sup>ઠ</sup>ર્વલાક હૈ, ભાષે જગ છનવર રે. બવી૦ ૩ રચના ઇસકી કિન હી ન કીની, નહીં ધારયાે કિન કર રે, સ્વયં સિદ્ધ નિરા ધાર લાક થે. ગગન રહ્યો હી અચર રે. ભવી ૦ ૪ ઇશ્વર કતહી લોક જે માને, સા આજ્ઞા નહીં ઘર રે: આત્માનંદી છનવર જપિયા. માન મિથ્યા મત હર રે. ભવી૦ પ

# દ્વાદશમી બાેધિદુલ લ લાવના.

( રાગ-દુમરી. )

અનંત કાલ સે બાેધિદુર્લ માનારી, સખી બાેધી, આંગલી અકામ નિરજરા પુન્યસે પ્રાની, થાવર સેંત્રસ થાનારી સખી. ૧ બિ ત્રિ ચતુ પંચ ઇન્દ્રી સુઢંકર, ક્રમસેં તિરયગ માનારી, સખી ૨ નરભવ આરજ દેશ સુનીતિ, ઇન્દ્રિય પટુતર ગાનારી, સખી ૩ લાંબી આયુકથક શ્રવણ ગુણ, શ્રદ્ધા શુચિતર ઠાનારી સખી ૪ તત્ત્વ નિશ્ચય બાેધિ-રતન સુઢંકર, શિવસુખકી ખાનાકી સખી ૫ પદુર્લ ભળાેધિ ભાવના ભાવે, તાે તું આતમ-રાનારી સખી દ

### પદેા

( રાગ–<mark>બે</mark>રવી )

મેરી કળાહી એદર દી રહી. મે. તારે નાથસે ઘર ના વસાય મે. ૧ મેં તા મૂર હતી ન તા મેં રહી જગ બ્રામકાતા અખ હા રહી. તા. ર હું તા હું ઢ રહી ન તા યાર મીલા, અખ કાલ અનંતા હી રાય રહી. તા. ૩ ન તા મીત વિવેક ન તા ધર્મ ગુણી, અખ સીસધૂની હું તા એઠ રહી. તા. ૪ હું તા નાથ હી નાથ પુકાર રહી, કુમતા જર જારહી જાર રહી. તા. પ તું તા આપ મીલા મન રંગ રલા, અખ આનંદરૂપ આરામ લહી. તા દ

ર

( રાગ–વસંત )

તું કહ્યું ભારે ભયે શિવ રાધા, વાદા સાચ

કરા મનમાંરે. તું. આંકણી. ફ્લી વસંત કંત-ચિત શાંતિ, બ્રાંતિ કુવાસ ફેલ મતિ દાેરે, મનમાહન ગુણ કેતકી ફ્લી, સમતા રંગ ચર્યી ઘર તાેરે. તું ૧ ઇચ્છારાધન તશ્ત ભઇ ઘટ. જરત ભયા અઘઘાંસ ભલારે, સમતા શીતળતા મનમાની, ગુણસ્થાનક શુદ્ધ શ્રેણી ચલાેરે. ૨ પાયસુ**બૂ**મિ ચેતન**કી શુદ્ધ** શુદ્ધ કરત લઇ ચિત અંબુ ભરે રે, વરસત कैन वैन शुद्ध भरीया भरीय थैन वनवाग ધરે રે. તું. ૩ કુમતા તાપ મીટ<mark>ી ઘટ અં</mark>દર મન ખંદર શઠ શાંત ભયે રે, અનુભવ શાંતિ કી ખુંદ ભરી ઘર, સુકતાફળ શુદ્ધ રૂપ થયે રે. તું. ૪ આતમચંદ આનંદ લયે તુમ, જિનવર નાદ અભંગ સુર્યારે, સગરે સાંગ ત્યાગ શિવ નાયક જ્ઞાયક ભાવ સુભાવ શુરૂયાે. પ

#### 148

#### ( રામ-વરવા )

એસે તો વિષમભાજી, પિયાકા ઉમાદ જગી !! એસી આવે મન મેરેકા જાયે અલ ધ્વસરા !! એ !! ૧ !! માહેકા સિરાદ સુન કૂદત ભાઇકારી ! નાદકેવ જઇ વાવે તો હરન લાગે હંસરા !! એ !! ર !! ચિત્ત હૂંકી સાર ગઇ માર હૂંને તાર દઇસ કરહા હ્સ વંસ નિક્સ આઇ ભંસરી !! એ !! ર !! એ !! ર !! એ સી મન મેરે ખદન વન છેદ ભારૂં! પ્રગટે આનંદ કંત જારી ખાજી સંચરી !! એ

#### 8

( રાગ-ખસંત )

અળ કશું પાસ પરા મન હંસા, તુમ મેરે જિનનાથ ખરે રાે જારમાર મમતા દ્રહમાંથન ાગ સ્નિગ્ધ અભ્યંગ કરે રે ા અળાા ૧ ાા ભવતર ભાર તાણ વિસ્તરીયા, માઢ કર્મ જડ મૂળ જયાં રે ા કોધ માન માયા મમતા રે, મતવારે શહું કુન ચર્ચી રે ાા અળાા ર ાા પાસપરન વામારસ રાચ્યા, ખાંચ્યો કર્મ ગતિ ચાર પર્યારે, રાગદ્રેષ જિંહાં ભયે રખવા રે, ભવ વન સઘન જંજીર જયોં રે. અળ. 3 પ્રાથુ પ્રાથા જિને કૃષ્ઠી વાલ્યી, કરલા રંધમે શબ્દ પર્યા રે, અનુભવ રસલરી છીનકમેં ઉલ્યો આનંદ આત્મારામ લયી રે. અળ. ૪

¥

(રાગ-માઢ)

પ્રીતિ ભાંગી રે કુમતિ શું પ્રીતિએ-( આંચલી) જ્ઞાન દરસ વરણી દેઉ રે, ઇસકે પૂત

કુરૂપ, જ્ઞાન દરસ દેાઊ નિજ ગુણારે, છાદકીને અનુપ–કુમતિ૦ ૧ મહાનંદ ગુણ સાેસિયા રે, વેદની દાસ કરૂર: કુમતા તાત ભયંકરૂ રે, માહે માહ ગરૂર કુમતિ ૨ નાસ્યા મવ અના-દિકે રા, તન આયા દે ઠામ; હડિબંદન આયુ નશ્યા રે, નામ ચિતારા રે તામ કુમતિ ૩ કું ભકાર ગાતર ગયારે, વિઘ્નરાજ ભસમંત, દરસન ચરણ અમરણકાે રે, રૂપ રહિત વિસંત કુમતિ ૪ અગરૂલઘુ શુણ ઉલ્લહ્સ્યા રે, આતમ શક્તિ અનંત; સતચિદ આનંદ આ દિલે રે. પ્રગટયા રૂપ મહત પ ક્રમતિ૦

Ę

( રાગ–માઢ )

પ્રીતિ લાગી રે સુમતિ શું પ્રોતિ આંચ**લી** 

પીર મિટ અનાહિકી રે, ગયાે અજ્ઞાન કુરંગ વિષધર સરપાણી પાંચજે રે, નિર વિષરૂપ દિરંગ સુમતિ ૧ યંચા નલખંઘન કીયે રે, કાઢી કમરકા નીર; તપ તાપે કરી સૂકીયા રે. ધાેચે નીજ શુનચીર સુમતિ**૦ ૨ પ્રકટી નિધિ** નિજ રૂપકીરે, રિષ્ય રંચક સિરનાઢ; મિટી અનાદિકી વકતા રે, ચાલ્યા શિવપુર રાહ. સુમતિ 3 ક્રોધ માન મદ માહકી રે, નાસી અજ્ઞાનકી રેહ; કુમતિ ગઇ શિર કુટતી રે. ઝુટયા હમ તુમ નેહ, સુમતિ o k સાહ સાહ સાહ રિટ રટનારે, છાંટધા પરગુણ રૂપ; નટ જયું સાંગ ઉતારીને રે, પ્રગટયા આતમ ભ્રપ પ સુમતિ૦

#### 146

# નમ રાજીલ વૈરાગ્ય વિષે

(રાગ-મુહા વિદાગ રે સામરેના જારે સાંમરે રે) નવભાવ કેરા નેહ નિવારી, છિનકમેં

નવભવ કરા નહું નિવારા, છિનકમ ના છટકાજારે સામરે ૧ હું જોગન ભઇ નેહ સખ જારી રે, અંગ વિભૂતિ રમાજારે સામરે ૨ ભવસાગરમેં નેયા ફિરત હૈ, મુજકા પાર લગાજા રે. સામરે ૩ આપ ચલત હા માફ નગરે, મુજકા રાહ ખતાજા રે. સામરે ૪ મેં દાસી પ્રભુ તુમરે ચરાષ્ટ્રકી, આતમ ધ્યાન લગાજા રે. સામરે પ

# આત્માને શિખામણુનું પદ

( રાગ-વિદાગ )

રે મન મૂરખ જનમ ગમાયા, નિજગુણ ત્યાગ વિષય ન રસ લુધા. નેમ શરણ નહિ આયો. રે મન ૧ થહ સંસાર સુઢી સાવરજો, સંગલ દેખતુ ભાયો ચાખન લાગ્યા રૂઉસી ઉડ ગઇ, હાથ કછ્ય ન આયા. રે મન ર યહ સંસાર સુપનસી માયા, મૂરખ દેખ હૈાલાયા, ઉડ ગઇ નિંદ ખુલી જબ અંખીયાં, આગે કહ્યુય ન પાયા. રે મન. ૩ પરગુષ્ટ્ર તજ કર નિજગુષ્ટ્ર રાચા, પુષ્ટ્ય ઉદય તુમ આયા, એક અનાદિ ચિન્મય મૂરતિ, સુમતિ સંગ ચરતા, હુંડું નામ ધરાયા. જીનવર સિંધકી નાદ સુષ્ટ્યા જળ, આતમ સિંધ સુઢાયા. રે મન પ

E

राभ ५८

સમજ સમજ વશ મન ઇંદ્રો, પરશુન

સંગીન હાેરે સયાના-સમજ. આંગલી. ઇન-હીઠે વશ શુદ્ધ બુદ્ધ નાસી, મહાનંદ રૂપ ભૂલાતા, સાંગધાર જગ નટવતુ ના<sup>ર</sup>યા, મા<sup>ર</sup>યા પરગુણ તાના. વશકર. ૧ ચાર કથાયા ઇન સંગ ચાલે. ચાંચલ મન હિ ભરાના, માહ મિથ્યા મદ મદ નહિ હી યા છે. સાથે હિમ્ અજ્ઞાના. વશકર. ૨ તું ચાંહે સંયમ રસ રાચું, ધરૂં શીર વીરની આના, ઉદ્ઘટ ઉદ્ઘટયે કરે તુજ મનકું, નાસે મનારથ માના વશકર 3 ભ્રામક મન તનકા ઉકસાવે, ડારે ભરમકા ખાના, મૃગ તૃષણાવત્ દાેડી પ્રીરત હૈ. કરી કલ્પના ના. વશકર. ૪ આતમરામ તું સમજ સયાને. કર ઇંદ્રિય વસરાદાના પીકે, આસાન દ રસ મગન રહેા રે, નીકાે મીલ્યાે અબટાના વશકર. પ

90

# આત્માે **પદેશ**ે પદ

(રાગ મુજરી)

તે તેરા રૂપકુ પાયા રે મુજ્ઞાની તે તેરા આંગલી. મુગુરૂ મુદેવ મુધર્મ રસભીના, મિશ્યા મત છિટકાયા રે. મુજ્ઞાની. ૧ ધાર મહાવત સમસ્સલીના, સમતિ ગુપ્તિ મુભાયા રે. મુજ્ઞાની ર ઇદિય મન ગંગલ વશ કીને, જાયા મદન કરાયા રે. મુજ્ઞાની. ૩ સ્યાદાદ અમૃત રસ ભીના, ભૂલે નહિ ભૂલાયા રે. મુજ્ઞાની. ૪ નિકટ વ્યવહારે પંથ ચાલ્યા, દુર્નય પંથ મિટાયારે. મુજ્ઞાની. પ અંતર નિશ્ચય બહિ વ્યવહારે. વીરજીનંદ મુનાયારે. મુજ્ઞાની. ૬ આત્માન નંદી અજર અમર તું, સતચિદ આનંદરાયારે મુજ્ઞાની. ૭

### ૧૧ આત્માે પદેશ પદ.

( राग-शुक्ररी. )

તે તેરા રૂપ ન પાયા રે અજ્ઞાની તે તેરા. આંચલી૦ દેખી રે સુંદરી પરકી વિભૂતિ, તું મનમેં લલચાયા રે. અજ્ઞાની૦ ૧ એક હી **પ્રદ્રા** રિટ રટના રે, પરવશ રૂપ ભૂલાયા રે. અજ્ઞાની ર સાયા પ્રપંચ હી જગતકા માની, ફિરતીન મેહી ભૂલાય; રે. અજ્ઞાની૦ ૩ સુક-વત પાઠ પઢી થંથનકાે, મિશ્યામત સુરઝાયા રે. અજ્ઞાની૦ ૪ જેસે કરછી ફિરે વ્યંજનમેં, સ્વાદ ક્છુય ન પાયા રે. અજ્ઞાની૦ ૫ પરગુણ સંગી રમણી રસ રા<sup>ર</sup>યાે, આછા અદ્ભૈત સુનાયા રે. અજ્ઞાની૦ ૬ આત્મઘાતી ભાવ હિંસક તું, જગમે મહત કહાયા રે અજ્ઞાની ૭

🍑: સમાપ્ત :🔫

### ચિદાનન્દને સુમતિના સજ્દેશ. (રામ–મઝલ.)

ચિદાનન્દ યાર તું મેરા, વિછારા કર્મને ઘેરા; વિછાેરા કર્મકા ભારી, ભયા તળ નાહસે ન્યારી. તુમ હુમ એક થે જિયા, કુમત ઘર વાસ તુમ કિયા; છાડ નિજ નાર હિતકારી, ધરી શીર કુરકો કયારી. કહા નહી માનતા મેરા, લગા ઢંગ કામકા ઘેરા; સુગુણ સબ દૂર હી નાસે, ભયે ગતિ ચારમે વાસે. તુમે ઘર સાંગ જગ નાવ્યા, સુમતસે ફિર કિમ રાવ્યા ગયી સબ સાર તુમ કેરી, દહી અતિ જાણ દિલ મેરી. કાઇ દિલદાર નહી આવે. નાથકા કંદ છાડાવે; કરી **દ્ર**ગ કરૂણા મુઝ કેરી, ખલાયા લેત <u>હ</u>ં તે<mark>રી</mark>. સુના જિનરાજ્છ તેરી, વિના તું શરણ કા મેરી; સુધારસનાદ તુમ તેરા, સુનત સભી જાત મિટ ઘેરાે. વિવેક ઔર જ્ઞાન દેા શુરા, અજે વૈરાગ્ય રંગ તુરા; કર્મ દલ સુરકે સારા. આનન્દ ઘર આવશે પ્યારા.

# શ્રી લખ્ધિસ્રીધર જૈન થ-થમાળા.

| ٩   | कीन वत विधि संबद                | 0-1-0           |
|-----|---------------------------------|-----------------|
| ર   | હીર પ્ર <sup>શ્</sup> નાત્તરાણિ | ०-१२-•          |
| 3   | ક્ષો <b>પાલચ</b> ન્ત્રિમ્       | ભેટ             |
| Y   | तत्त्वन्यायविकाड२ ( भूख )       | 0-1-0           |
| પ   | પંચસ્ત્રમ્ ( સટીકમ્ )           | <del>બે</del> ટ |
| ţ   | <b>હ</b> િશ્વન્દ્રકથાનકમ્       | બેટ             |
| u   | वैराज्यरसम् करी                 | બેર             |
| 4   | ચૈત્યવન્દનચતુર્વિ શતિ           | o- <b>-</b> 2-c |
| Ŀ   | કવિકુલકિરીટ                     | 0-(-0           |
| ( o | મૂર્તિ મંડન ( ગુજરાતી )         | o-8-•           |
| 1 1 | મૂર્તિ મંડન (હિન્દી)            | બેટ             |
| ોર  | આરંભસિહિઃ ( સટીકા )             | ۹-۲-۰           |
| 8   | तत्त्वन्यायविकाक्षेत्रः सटीर्धः | 4-0-0           |
| 18  | દીયાલિકાકલ્ય:                   | બેટ             |
|     |                                 |                 |

| 14  | સમ્મતિતત્ત્વસાયાનમ્           | ५-०-० |
|-----|-------------------------------|-------|
| 9 6 | સ્ત્રા <b>ર્થ મુક્તા</b> વલિઃ | ५-०-० |
| ૧૭  | સકલાહે (સ્તોત્રમ્ ( સટીકમ્ )  | ભેટ   |
| 14  | <b>थात्मानन्ह</b> स्तवनावसी   | 0-8-0 |
| 16  | धन्य नारी                     | ભેટ   |

#### છપાતા થનથા.

- ૧ દ્વાદશારનયચક્રમ્ મહવાદિસ્રવિકૃત સિદ્ધાદિક્ષમાશ્રમણકૃત વ્યાખ્યા સહિત ૨ શ્રેયાંસનાથચરિત્ર, માનતું મસ્રિકૃત ૩ શ્રાદ્ધવિધિ પ્રકરણ ગુજરાતી અનુવાદ
- ચંદુલાલ જમનાદાસ શાહ. સંચાલકઃ–શ્રી લબ્ધિસ્**સ્**રિધર જૈન થન્થમાલા. છાણી ( વડાદરા **રાજ્**ય )